## मोहरी देवी दुगगड़ जैन प्रथ-माला-१

## धर्म और- संस्कृति

[धर्म और संस्कृति पर अनुभवी सन्तों और बिद्धानों के चिन्तनपूर्ण विचारों का सकलन]

संकलन-कर्ता जमनालाल जैन, साहिल-स्त

भारत जैन महा मण्डल १९५१ प्रकासक :

मृलचढ़ वड़जाते महायक मन्नी, भारत जैन महामडल, वर्षा

> प्रथम संस्करण : ३००० मृत्य एक रुपया चार आना

> > मृद्रक : जमनालाल जैन <sub>व्यवस्थापक</sub>, श्रीमृष्य प्रि० वर्म, पर्धा

#### अपनी ओर से

' घर्म और संस्कृति ' पुस्तक पाठकों के हाथों में है । पाठक देखेंगे कि धर्म और संस्कृति के जो प्रश्न या चित्र हमारे दिमाग में या व्यवहार में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में रहते हैं या तत्सम्बन्धी समस्याओं की जो उलझन हमें व्यस्त रखती हैं उनकी चर्चा इस संप्रह के लेखों में आई है । लेखकों में विद्योषकर वे ही हैं जिनका धर्म और संस्कृति की समस्याओं के चिन्तन से गहरा सम्बन्ध रहा है । मैं समझता हूं, ये लेख पाठकों को पसन्द आएंगे और चिन्तन का मौका भी देंगे ।

अधिकतर लेख 'जैन जगत' के पिछले अहीं से ही लिए गए हैं।
कुछ लेखीं में पुन संशोधन भी करना पड़ा है। मैं उन सब लेखकों तथा
पत्र-पत्रिकाओं के प्रति कृतज्ञ हूं जिनके लेखों का उपयोग किया गया है
और जिन्होंने अपनी अनुमति प्रदान कर उत्साह बढ़ाया है।

पुस्तक का प्रकाशन 'मारत जैन महामण्डल' द्वारा छंचालित 'श्री मोहरीदेवी दुरगड जैन श्रंथ-माला' की ओर से हो रहा है। यह उसका प्रथम पुष्प है।

भारत जैन महामण्डल असाम्प्रदायिक संस्था है और सब धर्मों के प्रति समन्वय साधना उसका ध्येय है। और, इसी लिए इस सप्रह के अधिकाश लेख किसी विशिष्ट धर्म या परम्परा के न होकर अखंड मानवता परक ही हैं। फिर भी अमण परम्परा से विशेष सम्बन्ध होने के कारण उस ओर हिंष्ट का रहना स्वाभाविक ही है। लेकिन ध्यान रखा गया है कि ऐसे स्थलों पर मोह को प्रश्रय न मिल पाए। संकलन और मुद्रण की जिम्मेदारी मेरी ही रही है और इस कारण जुटियों का उत्तरदायित्व मुझ पर ही आ जाता है। अञ्चिद्धियों के लिए पाठकों से क्षमाप्रायीं हूं।

अगर पाठकों का सहयोग मिला तो ऐसे ही दूसरे विचारपूर्ण प्रकाशन भी पाठकों को भेंट किए जा सकेंगे ।

एक बात और । महामण्डल के प्रकाशन व्यापार की दृष्टि से नहीं, विचार-जाप्रति की दृष्टि से ही किए जाते हैं और इसीलिए कीमत भी कम-से-कम रखने का प्रयत्न रहता है।

वर्घा १२ फरवरी '५१

#### आ भार

प्रस्तुत पुस्तक 'श्री मोहरी देवी दुग्गड जैन प्रंथ-माला ' की ओर से प्रकाशित हो रही है । स्व० मोहरी देवी जयपुर के सोने-चादी के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ सोहनलालजी दुग्गड की माताजी थीं । सोहनलालजी वृत्ति से उदार और दानी है । गतवर्ष जब भारत जैन महामण्डल के अध्यक्ष श्री रिपभदासजी राका स्वेताम्बर कान्फरेंस में फालना गए ये तब सोहन-लालजी का विशेष संतर्क और परिचय आया । महामण्डल की विचारधारा और प्रवृत्तियों से वे काफी प्रभावित हुए और बहुत-कुछ सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की । राकाजी ने थोड़े से समय में ही अनुभव किया कि इनमें अगर लाखों कमाने की क्षमता है तो मुक्त-हस्त से सबको देना भी आता है । अपने जीवन में उन्होंने सैकड़ों संस्थाओं और इजारों व्यक्तियों को लाखों रुपया दिया है और देते रहते हैं । पर महामण्डल उनसे अधिक ले नहीं सकता था । महामण्डल के लिए किसी से भी १०१) से अधिक स्वीकार न करने की नीति निर्धारित कर लेने के कारण उनकी इच्छा को भी रोकना पड़ा ।

फिर उन्होंने राकाजी से कहा कि अगर आप सहायता नहीं लेते हैं तो मेरी माताजी की स्मृति में एक प्रंथ-माला ही स्थापित कीजिए। आखिर उन्होंने १००१) प्रदान किए।

उनके धर्म सम्बन्धी उदार विचारों को ध्यान में रखकर ही इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है जिसमें किसी एक धर्म की महत्त्व न देकर अखण्ड मानवता और नैतिकता पर जोर दिया गया है।

हमारी अभिलापा है कि जिस सद्भावना से यह ग्रंथ-माला शुरू हुई है, उसमें से अच्छी अच्छी जीवनोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो और श्री सोहनलालजी दुरगड़ को समाधान हो कि उनकी सद्भावना सार्थक हो रही है और उनके दान का सदुपयोग हो रहा है।

महामण्डल जनके इस प्रेम और सौजन्य के लिए कृतज्ञ है ।

## अनुक्रमणिका

|            | अपनी ओर चे               | •  | संकलनक्तां            |     |
|------------|--------------------------|----|-----------------------|-----|
|            | आमार                     | :  | <b>प्र</b> काशक       |     |
| ₹.         | आजका धर्म                | :  | केदारनायजी            | 8   |
| ₹.         | शास्त्र-हष्टि की मर्यादा | :  | कि॰ घ॰ मश्रवाला       | Ę   |
| ₹.         | परम साख्य                | :  | <b>जैनन्द्रकुमार</b>  | ११  |
| ٧.         | सेवा का आचारधर्म         | :  | आचार्य विनोवा         | १८  |
| ۷.         | नैन मंझन जगह-जगह         | :  | म॰ भगवानदीन           | ३९  |
| ξ,         | समाज और धर्म के नाम प    | ₹: | भदन्त आनन्द कौसल्यायन | 90  |
| <b>v</b> , | संस्कृति                 | •  | म॰ भगवानदीन           | ७८  |
| ۷.         | महावीर का मानव-धर्म      | :  | रिषमदास राना          | ९७  |
| ۶.         | महत्ता ना स्रोत          | :  | रिषभदास राका          | १०६ |
| 0.         | नैन धर्म में उदारता      | :  | जमनालाल जैन           | ११३ |
| ₹.         | चंस्कृति और विकृति       | :  | <b>जैनेन्द्रकुमार</b> | १२३ |
| ₹₹.        | प्रतिष्ठा का मोह         | :  | क्दारनायजी            | १३२ |
| ₹ ₹.       | . मैं भी स्त नातता हूँ   | `: | मदन्त आनन्द कीसल्यायन | १३८ |

# धर्म और संस्कृति

: ?:

## आजका धर्म

केदारनाथ

सही धर्म

हमारा जीवन कैसा हो, जिससे कि हमारी अपनी, मानव समाज की और धर्म की उन्नति हो सके ! हमें इस बात पर सोचना चाहिए। अपने तई और इससे आगे बढ़कर सोचें तो समाज के तई भी हम अपना धर्म बहुत-सा जानते ही नहीं और अपेक्षा रखते हैं, परलोक का धर्म जानने की — मृत्यु के बादबाले देवलोक के धर्म की। उसकी जिज्ञासा का विकास करते हैं, परंतु परलोक की धल्पना करने से अगर धर्म समझा जा सकता हो तो मैं उसे धर्म नहीं कहूँगा। धर्म की जरूरत हमारे जीवन में, व्यवहार में, हर काम में है। सही धर्म उसे ही कहते हैं, जिसके आचरण के परिणाम का दर्शन हम यहाँ कर सकें, अब कर सकें, जिसके कारण हमारा कल्याण हो सके, हमारा उन्नति हो सके।

निसे हम काल्पनिक-धर्म समझते आए हैं, मेरे मन उसका कोई महत्त्व नहीं है।

#### 🖣 व्रतों की ज़रूरत

मानवजाति का इतिहास देखिए, वंशपरपरा से चलते आए संस्कारो पर दृष्टिपात कीजिए, उनके मूलभूत सिद्धान्तों का परीक्षण कीजिए, आप देखेंगे कि उनमें अहिंसा, सख अपरिम्नह तथा अस्तेन पर विशेष ज़ोर दिया गया है। यह नहीं समझना चाहिये कि उस जमाने में उनकी जरूरत यी और आज नहीं है। आज भी इन नतों को, समझकर उन पर आवरण करने की जरूरत है। उससे हमारी उन्नति होनेवाली है। माई—माई के बीच आज जो वैरमाव और आपसी दुश्मनी फैली हुई है, वह दूर होने वाली है। ऐसा वैरमाव, ऐसी हीन-वृत्ति तो पशु-पिध्यों में भी नहीं पाई जाती, जब कि उच्च श्रेणी के और सुसंस्कृत समझे जानेवाले हम लोग एक-दूसरे को अविश्वास की नजर से ही देखते हैं।

#### प्रतिज्ञा के लिए नाराजी

आज काला-जाजार और रिश्वताखोरी की नुराई जगह-जगह दिखाई दे रही है। एक जमाना या, जब आपस में चीजोंका लेन-देन वड़े हेत-प्यार के साय हुआ करता था। अकाल के जमाने में निराधार लोगों के लिए सदावरत खोलने में धनवान अपनी दौलत न्योछावर कर देते थे। आज पूंजीपति समान तो गरीवों को चूसने का काम कर रहे हैं। काला-जाजार और रिश्वतखोरी अंधानुंध फैल गई है। कुछ दिन हुए काले-बाजार और रिश्वतखोरी को नाबूद करने का एक प्रयत्न मैंने किया था। मैंने ऐसी योजना चनाई कि "आईदा मुझसे अनीति का कोई लाम नहीं होगा" ऐसी लिखित प्रतिशा सब लोग करें। इस फार्म पर दस्तख़त करनो के लिए राजी न होते। ज़ाहिर है कि वे इस नुराई को नाबूद नहीं करना चाहते।

#### सत्य का शोधन

घार्मिक स्थानों पर जाकर लोग धर्म के बारे में बहुत कुछ श्रवग करते रहते हैं। लेकिन आचरण में कुछ नहीं लाते। इससे आज नी पारेस्थिति उत्पन्न हुई है। इससे हमाय अध-पतन हुआ है। अविश्वास की निगाह से देखने की वृत्ति पैदा हुआ है। में चाहता हूँ कि हम लोग सल को शोध—उसकी राह अनुसरें, असल को दफनाकर सत्यमय संशार का सर्जन करें, मानव-जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें। उसमें जो सड़न खुस गया है, उसे दूर करें और ऐसा करने वालों का पूरा साथ दें। सुखदायक न्यवहार-धर्म

एक बात मुझे बहुत खटकती है। आज कल सभी राजपुरुष प्रजा के हित के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं, लेकिन केवल योजनाओं से प्रजा का हित नहीं होता। जब तक देश के कोने-कोने में अन्न-बिना भूखे तडपते रहेंगे, वस्त्र-त्रिना नगे भटकते रहेंगे, तवतक ऐसी योजनाएँ हमारा कोई मला नहीं कर सकेंगी। गरीव लोग अपने दिन कैसे काटते हैं १ हम कहते हैं कि वे काम करना नहीं चाहते । वे आलसी की। तरह बैठे रहना -चारते हैं। लेकिन सही देखा जाय तो उनकी शक्ति का, काम करने की ताकत का, गरीबी द्वारा अपहरण हो चुका है। जब तक पेट पालने के िलए पूरा अन्न नहीं मिलता, जीवन में संतोष हो नहीं सकता। वन्नी के लिए दूध की धुविधा नहीं है, तब किस किस्म के धर्म की हम बात करते हैं ? इन सब वातों को छोड़ना होगा । काम करने की ताकत पैदा करनी होगी। हमारे कगाल भाई-वहनों की हालत सुधारने की पूरी कोशिश करनी होगी। यही है न्यवहार-धर्म। और यही आति सुखदायक है। धर्म और व्यवहार भिन्न नहीं है। जब दोनों को एक साथ समझत की कोशिश करेंगे, तभी उन्नति होगी।

#### कानून की आवश्यकता ही क्यों ?

हमारे लोगों का कुछ ऐसा खयाल हो गया है कि महानतों का पालन वही करे, जिसने संन्यास ग्रहण किया है। लेकिन मेरा अपना खयाल तो यह है कि नतों की ज्यादह जस्तत ग्रहस्थियों के लिए है। इन्छान यदि सलाचरण करे, 'प्राण आई वरु, वचन न आई', की टेक का पालन करे, तो आज कानून कोर्ट-कचहरी की जो आवश्यकता वढ़ गई हैं, और जिसका हम वृधा गौरव किये जा रहे हैं, उसकी जरूरत ही न पड़े। वास्तव में लक्जाजनक बात तो यह है कि हमारी मनोदशा ही बदल गई है। कानून-कायदे तो उनके लिए होते हैं जो मानव-धर्म से विपरीत गह चलते हैं। कानून मले सुन्दर हो और उनपर अमल करानेवाले भले ही पंडित हो, उसकी आवश्यकता ही क्या होगी—अगर इन्सान धर्म की राह चले, सच बोले, नित अहिंसा का पालन करे!

#### अस्तेय और अपरिप्रह

पैसा कमानेवाले अक्सर चोरी ही करते रहते हैं। अनीति की कमाई भी एक तरह की चोरी ही है। मेहनत-मजदूरी करने में चोरी नहीं है, क्योंकि स्वाश्रय में अस्तेय है। मेहनत-मजदूरी करते हुए भी अगर अपेक्षा अधिक कमाने की है तो वह भी चोरी है। जिनमें धार्मिक दृति होगी, उनके जीवन में परिप्रह को स्थान नहीं रहेगा। उसकी आवश्यक-ताओं की मर्यादा होगी। अस्तेय व अपरिप्रह उन्नति के मार्ग हैं। ज्यादह पैसे मिलाने का लोभ नहीं रखना चाहिए। उसमें व्यक्ति-शेह पाप है। ज्यादह में सत्यीनष्टा के दिक्षण और आचरण की जहरत है। अहमचर्य

त्रत्य - पालन भी मानव-धर्म का एक अंग है। इस दलील करते हैं कि प्रवा-निर्माण करने में इम कुदरत के अधीन हैं, लेकिन पश्-पक्षी तो तर तर बच्चवर्ष पालन करते हैं, जब तक उनकी सतान खुद के पैगें पा राड़ी नहीं हो जाती। इसी तरह जबतक हमारे बालक स्वाने नडी होते, बच्चवर्ष पालन को हमें अपना धर्म समझना चाहिए। अपने बालमें को मनुष्य धनाना हमाग क्लांब्य है। उन्हें अच्छे अच्छे संस्वार देना माता-पिता का क्लंब्य है। अपने बच्चे अच्छे संस्वार देना माता-पिता का क्लंब्य है। अपने बच्चे अपने वा करें को स्वार की बच्चे की स्वार की वाल की हमें की स्वार की वाल की स्वार की वाल की स्वार की

#### पैसा कमाने की छत

पंच-महात्रतों की योजना संन्यासी के लिए नहीं, गृहस्थाश्रमी के लिए की गई है। उनपर अमल की जिएगा तो सुखी हो इएगा। हरे क के प्रति सद्माव रिखए। हरे क के साथ सद्धतन की जिए। सच्चा मानव-धर्म यही है। आज इसकी ज़रूरत है। द्रव्य-लोम की द्वित पाप है। इस लोगों को पैसा कमाने की लत पड़ गई है। इसी वजह से काले वाजार की कमाई अच्छी लगती है। लेकिन इस तरह का धन मिलाने वाले सुखी -नहीं होते। वास्तव में सुख धन से मिळता ही नहीं। धर्ममय-जीवन विताने वाले ही सच्चा मुख प्राप्त कर सकते हैं।

#### चुद्धि का वितियोग

अनीति का काम न करने की हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। भूल -होनेपर प्रायश्चित करना चाहिए। यही आबका युग-धर्म है। लेकिन जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं वे इतना-सा विचार भी आचरण में नहीं ला सक रहे हैं। बुद्धि का विनियोग तो मानव-जाति की उन्नति के लिए -किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन, हमारी कार्यप्रणाली आज एक नाटक की तरह हो गई है। इस तरह दुनिया को भले ही धोखा दे -सकें, आरमा को नहीं दे सकेंगे।

#### -धर्मभय जीवन

साराश, ज़रूरत इस बात की है कि सच्चे धर्म का विचार करें, सच्ची राह चलें, जीवन को विमल बनाएँ, परिशुद्ध करें, स्वावलंबी करें। दूसरों की -मेहनत पर जीनेका व्यर्थ आमास त्याग दें। वस्त्र के बारे में भी स्वावलंबी -वनें, कपड़ा खुद तैय्यार करें। जीवन धर्ममय बनाएँ—फैशनमय नहीं।

भगवान से प्रार्थना है कि वह सनको सच्चा धर्म समझनेकी -सद्बुद्धि प्रदान करें ।

## शास्त्र-दृष्टि की मर्यादा

#### किशोरलाल घ. मशरूवाला

मैंने अपनी 'व्यवहार्य-आईसा' लेखनमाला में यह लिखा या कि
"दुनिया के सब देशों और धमों में 'मद्र' और 'सन्त' ऐसी दो बुनियादी'
संस्कृतियाँ प्राचीन काल से चली आई हैं। हमारा देश भी इस बारे में
अपवादरूप नहीं है।" जहाँ तक मुझे पता है, भद्र शब्द किसी भाषा में
अनादरस्चक नहीं है। मैंने जिस संस्कृति का भद्र नाम से परिचय
कराया उसके लिए मेरे दिल में अनादर नहीं है। यह प्रकट करने के
लिए ही मैंने उसे भद्र कहा है। मद्र-संस्कृति ने भी मानव-समाज में बहुत'
चड़े-बड़े काम किये हैं, यह बात भी मैंने अपनी लेखमाला में कबूल की
है। फिर भी भद्र-सस्कृति की एक मर्यादा है, जिससे ऊपर वह उठ नहीं
सकती। यदि वह, उस मर्यादा से ऊपर उठ जाय तो सन्त-संस्कृति
में परिणत हो जायगी। भद्र-सस्कृति से जो ऊपर उठते हैं, वे ही सन्त हैं।

मेरे इस कथनपर 'सिद्धान्त' साप्ताहिक के विद्वान सपादक ने आपित की है। (देखिए १० जून १९४१ का अंक) आप लिखते हैं, "जिन्हें दो बुनियादी संस्कृतियाँ वतलाया गया है, वे वास्तव में परस्पर विरोधीं नहीं हैं। इन दोनों का मूल, इन टोनों का आधार एक ही है और वह है धर्मशास्त्र।"

दुनिया के सभी मजहबों के शास्त्रियों की राय में उनका अपनाः धर्मशास्त्र ही परम और अतिम प्रमाण होता है। 'नामूल लिख्यते किछित्' यह उनकी प्रतिशा होती है। याने उनका यह आग्रह होता है कि किसी भी वस्तु को उचित या अनुचित ठहराने के लिये अपने धर्मशास्त्र से कोई-न-कोई प्रमाण खोज़ कर निकालना ही चाहिए। अगर ऐसा आधार न मिले, तो वह चीज़ मान्य नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही बुद्धिमाह्य और हृदयमाह्य क्यों न हो।

लोकिन ऐसी परिस्थिति में बुद्धि अपनी हार मंज्र करना ज्यादा वक्त तक वर्दास्त नहीं करती। वह कोई-न-कोई रास्ता निकालने की फिक्र में रहती है। शास्त्र से जकड़ी हुआ बुद्धि उसके बन्धन को तोडकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन शास्त्र-बचनों के नये-नये माध्य लिखने की हिम्मत कर लेती है। किसी-न-किसी तरह से पुराने वाक्यों में से अपने अनुकूल नए अर्थ निकाल लेती है और फिर ऐसा प्रतिपादन करती है कि वह चीज़ शास्त्र-सम्मत ही है।

इस प्रकार वे ही श्रुतिवचन और स्मृतिवचन निरीश्वरवादी साख्यों तया अद्वैत, द्वैत एवं विशिष्ठाद्वैतवादी वेदान्तियों और मीमासकों के लिए आधारमूत होते हैं। वे ही श्रुति-स्मृतियों अस्पृश्यता—स्वीकार और निवारण दोनों मतों के विद्वान शास्त्रियों के लिए प्रमाणभूत होती हैं। यावत्जीवन वैधन्य और विधवा-विवाह, कायम-विवाह और तलाक, मासा-हार भीर मास-निषेध, पश्च-यज्ञ और औषधि-यज्ञ, आदि परस्पर-विरोधी विचार रखनेवाले शास्त्री धर्मशास्त्र के आधार पर ही अपने अपने मतों का समर्थन करते हैं।

कोई ऐसा न समझे कि यह बात हमारे ही देश में या सिर्फ हिन्दू-धर्म में ही होती है। कुरान या बाइबिल्वादी शास्त्रियों का भी यही रविया है। बाइबिल का हवाला देकर गुलामी की प्रया का समर्थन और विरोध करनेवाले बड़े-बड़े पादरी थे। किसी मीलवी की क्या मज़ाल है कि वह कुरान से परे होकर विचार करने की गुस्ताली करे। ऐसी हालत में अगर किसी यात का समर्यन या निषेध करना हो, तो छुरान वगैरा धर्मशालों के वचनों को अपने अनुकूल व्याख्या करके ही किया जा सकता
है। इस विचार-धारा को माननेवाले धर्मशास्त्री जी हां में कोई व्यक्ति
सिर्फ सन्त नहीं माना जा सकता कि हमने अपने अनुभव से उसे बहुत
ही नेक पाया है, बरन् इसल्ए कि वैसे पुरुष को सन्त मानने के लिए
धर्मशास्त्र में प्रमाण मौजूद हैं। नर्ताना यह है कि विदिक धर्म के शाक्तियों
की हां में एक जैन महात्मा सन्त पुरुष नहीं हो सकता; क्योंकि वह
नास्तिक है। उसी तरह वेद-धर्म में पला हुआ एक व्यक्ति कितना ही
साधु-स्वमाव क्यों न हो, जैन-हां में वह सन्त नहीं हो सकता, क्योंकि
वह मिथ्या-हां में पला हुआ है। और न कोई हिन्दू महण्ता इस्लम्म
या ईसाई-धर्म की हां में सरपुरुष ही हो सकता है; क्योंकि वह उनके
पेगंबरों का अनुगामी नहीं है।

जब शानों का आश्रय करने की दृष्टि इस हद तक पहुँच जाती है, तब तक मेरी नम्न राय में शास्त्र से दृष्टि प्राप्त होने के बदले अन्यत्व प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि प्रखर सूर्य की किरणों की तग्फ ताकते रहने से प्राप्त होता है।

कई शास्त्र-प्रंय अवश्य ही आदरणीय हैं। लेकिन वे इसिल्प आदरणीय नहीं हैं कि शास्त्र के नाम से प्रतिद्ध हैं बल्कि इसिल्प कि वे किधी-न-किसी सरपुरुष द्वारा लिखे हुए माने जाते हैं।

आदि सःपुरुष का निर्माण किसी शास्त्र द्वारा नहीं हुआ है। श्रिक्त आदि सःपुरुषने ही किसी-न-किसी शास्त्र का निर्माण किया है। और दुनिया के सभी शास्त्र-अंग निःशेष हो जाँग, तो भी दुनिया में सःपुरुष होते ही रहेंगे और नए-नए शास्त्रों का निर्माण होता रहेगा। यदि किसं शास्त्रने किसी सःपुरुष का बहुमान किया या उसके व्यवहार को मान्य

े किया तो, उसने उस सत्पुरुष पर मेहरवानी नहीं की बिल्क अपनी हीं कीमत बढ़ायी।

किसी शास्त्र को माननेवाला व्यक्ति उस शास्त्र से वड़ा भी हो 'सकता है और छोटा भी । सर जगदीशचंद्र बसु या सर चंद्रशेखर रामन नैसा कोई प्रथम श्रेणी का वैज्ञानिक जब किसी दूसरे वैज्ञानिक के प्रथ का आदर करे या उसका हवाला दे, तत्र वह उस प्रंथ में लिखी हुई त्रात को इसीलिए नहीं मानता है कि वह उस प्रंथ में पायी जाती है, बल्कि इस बुद्धि से कि दूसरे वैज्ञानिकों का अनुभव भी उसके अनुभव की ताईद करता है। लेकिन विज्ञान के साधारण पण्डित जिन्हें अपना निज का कोई अनुभव नहीं है वे केवल उस प्रंय के आधार पर ही उस बात को स्वीकारते हैं, इसलिये उसका प्रमाण देते हैं। यही बात धर्मशास्त्रों पर भी लागू होती है। श्री ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव में एक जगह अपना मत वतला कर आगे लिखा है —"और यही शिवगीता तथा भगवत्गीता का भी मत है। लेकिन ऐसा न माना जाय कि शिव या श्रीकृष्ण के बचर्नी के आधार पर ही मैंने अपना मत बनाया है। उनके ऐसे बचन न होते तो भी में यही कहता।"

तुल्सीदास और रामदास, नामदेव और तुकाराम, नानक और कवीर ये सभी असल में वैदिक परम्परा में पले हुए सन्त थे। लेकिन तुल्सीदास और रामदास ने शास्त्रों का जितना बन्धन माना, उतना नामदेव और तुकाराम ने नहीं माना और नानक और कवीर तो उसको पार ही कर गए। सन्तों की पहली जोड़ी मद-संस्कृति में पली हुई यी और आख़िर तक किसी-न-किसी रूप में उस से संलग्न रही। फिर भी तुलसीदासजी के राम और वाल्मीकि के राम में कितना अंतर है! तुल्सीदासजी अपने राम के द्वारा शम्बुक का वध न करा सके और न उनसे अस्पृश्यता तथा पंकि-भेद के नियमों का पालन करा सके। रामदास

इस ऊंचाई तक नहीं पहुँच सके। नामदेव, तुकाराम तो मदेतर ही ये। नानक और कवीर ने साप्रदायिक शास्त्रों का सहारा ही छोड़ दिया; केवल उनके सार को ही अपनाया।

और शालों का अन्तिम प्रमाण मानने पर भी मनुष्य अपनी विवेक-बुद्धि चलाने से कहाँ मुक्त होता है ? एक ही शाल के तीन भाष्य-कार तीन अर्थ निकालें, जो परस्पर विरोधी हों, तो हरएक आदमी को अपनी निज की या किसी गुरु की विवेक-बुद्धि से काम लेकर एक का स्वीकार और दूसरे का लाग करना ही पड़ता है। मासाहारी और मूर्ति-पूजक को भी शास्त्रप्रमाण मिल जाता है तथा मास-वर्जन और मूर्ति-निषेध के लिए भी प्रमाण मौजूद हैं। हरएक अपनी अपनी चिन्न, संस्कार या विवेक-बुद्धि के अनुसार अपने लिये एक चीज़ को प्राह्म और दूसरी को अप्राह्म मानता है। मतलत्र यह कि हमारी अपनी या हमारे माने हुए किसी गुरु अयवा सरपुरुष की विवेक-बुद्धि ही अमुक का अस्वीकार या न्यूनस्वीकार करती है।

साराश, शास्त्र के निर्माता विद्वान या सन्त होते हैं। विद्वान या सन्त का निर्माता शास्त्र नहीं होता! विद्वान अपनी बुद्धि की कुशस्त्रता के यस्त्रप विद्वान है; सन्त अपने हृदय की उन्नत अवस्था पर सन्त है। सन्त को देखने के बाद ही किसी शास्त्रकार ने सन्त के समझकर अगर हम उनका अध्ययन करें, तो वे हमारे जीवन में सहायक हो सकते हैं। नहीं तो वे जीवन पर मारस्प हो जाते हैं और फिर न क्वीर जैसी को ही, करन शानेश्वर सरीखों को भी उनकी अस्पता सतस्त्री पड़ती है।

## परम सांख्य

#### जैनेंद्रकुमार

आदमी ने जबसे अपने होने को अनुभव किया तमी से यह मीं पाया कि उसके आतिरिक्त शेष भी है। उसकी अपेक्षा में वह स्वयं क्या है और क्यों है? अयवा कि जगत् ही उसकी अपेक्षा में क्या है और क्यों है? दोनों में क्या परस्परता और तरतमता है?——हैत-बोध के साथ ये सब प्रश्ना उसके मन में उठने लगे।

प्रश्न में से प्रयत्न आया । आदमी में सतत प्रयत्न रहा कि प्रश्नकों अपने में हल कर ले। पर हर उत्तर नया प्रश्न पैदा कर देता रहा और जीवन, अपनी सुलझन में और उलझन में, इसी तरह बढता रहा।

सत्य यदि है तो आकलन में नहीं जमेगा। ऐसे सत्य सात और जड़ हो जायगा। जिसका अन्त है, वह और कुछ हो, सत्य वह नहीं रहता।

पर मनुष्य अपने साथ क्या करे ! चेष्टा उससे छूट नहीं सकती । उसके चारों ओर होकर जो है, उससे निरपेक्ष बनकर वह जी नहीं सकता । प्रत्येक व्यापार उसे शेष के प्रति उन्मुख करता है। वह देखता है तो वर्ण, सुनता है तो शब्द, छूता है तो वस्तु । इस तरह हर क्षणके हर व्यापार में वह अनुभव करता है कि छुछ है, जो वह नहीं है। वह अन्य है और अज्ञात है। प्राप्त है और अज्ञात है। यदि सत्य है तो हर पल बन-मिट. रहा है। यदि माया है तो हर क्षण प्रत्यक्ष है।

अपने साय लगे इस शेष के प्रति मनुष्य की कामना और कीड़, उसरी जिशासा और जियासा, कभी भी मन्द नहीं हुई है। आदमी ने चाहा है कि वह सबको अपनी समझ में विठा ले, या समझ से मिटा दे। किसी तरह सब में, या सब से वह मुक्त हो। उसके अपने आग्म के बाहर यह जो अनातम है, इसकी स्वीकृति से, सक्ता से, परता से किसी तरह वह उत्तीण हो जाये। या तो उसे बाँध कर वश में कर ले, या तर्क के जार से गायब कर दे, या नहीं तो फिर अपने को ही उसमें लो दे। अनातम के मध्य आत्म अवस्द्ध है। या तो परत्व मिटे या सब स्व-गत हो, या किर स्वत्व ही मिट जाय।

अपने चारों ओर के नाना रूपाकार जगत् को मनुष्य ने चाहा कि 'पा ले, पकड़ ले, और ठहराकर अपनेमें ले ले। सत्य को अपने से पर रहने दे कर वह चैन से नहीं जो सका। छटपटाता ही रहा कि उसे स्वकीय करे।

इस मुक्ति की या पूर्णता की अकुलाइट में मनुष्य ने नाना धर्मी; -साधनाओं और दर्शनों को जन्म दिया।

मुक्ति की ओर का प्रयत्न जब मनुष्य का सर्वांगीण और पूर्ण प्राण-पण के हुआ तब दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ। तब व्यक्तिन्व को ही परिष्कार मिला। सीमाएँ मिट कर उसमें समष्टिकी विराटता आई। दर्शन तब उसके स्वतः फूटा। घमों के आदि स्रोत ऐसे ही पुरुप हुए। उन्होंने दर्शन दिया नहीं। देने को उनके पास अपनी आत्मरूपता ही रही। परिणाम में वे एकसाय सब दर्शनों के लिये सुगम और अगम बन गये।

दर्शन बनता और मिलता है तब जब प्राणों की विकलना की जगह चुदि की तीवता से प्रयत्न किया जाता है। स्पष्ट ही वह प्रयत्न आविकल न होकर एकागी होता है। इसमें व्यक्तिं, 'असल नहीं उनकी तस्वीर' ही 'नाता है। इस उरह स्वयं (सन्य का) प्रशाध नहीं होता या प्रकाध देता, बल्कि, शन्दों अथवा तकों के संयोजन द्वारा उस प्रकाशनीय तत्त्व का वर्णन देता है।

अतः दर्शनकार वे हैं जो सत्य जीते नहीं, जानते हैं। जीने द्वाराः सत्य सिद्ध होता है। वैसा सत्य जीवनको भी सिद्धि देता है। पर जानने द्वारा सत्य सीमित होता है और ऐना सत्य जीवन को भी सीमा देता है।

जीवन में से धर्म प्राप्त होता है। प्रयत्न में से दर्शन।

यह दर्शन भी द्विविध । एक सीधा देखा गया । दूसरा अनुमाना गया । प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों में अधिकाश यह अन्तर है । पहले आदर्श की एकता से यथार्थ की अनेकता पर उतरते हैं । दूसरे तलकी विविधता से आरम्म करके तर्कश शिखर की एकता की ओर उठते हैं ।

प्राच्य दर्शनों का आरम्म इसीसे ऋषियों से होता है, जो जानने से अधिक साधते थे। यहाँ के दर्शनों की पूर्व-पीठिका है उपनिषद्, जो कान्य हैं। उनमें प्रतिपादन अथवा अंकन नहीं है। उनमें केवल अभिन्यजन और गायन है।

हृदय द्वारा जब हम निखिल को पुकारते और पाते हैं तब शब्द अपनी सार्थकता का अतिकमण करके छंद और लय का रूप ले उठते हैं। तब उनमें से बोध और अर्थ उतना नहीं प्राप्त होता, जितना चैतन्य और स्पन्दन प्राप्त होता है। वे बाहर का परिचय नहीं देते, भीतर एक स्कूर्ति भर देते हैं।

किन्तु सबुद्धि मानव उसे अखंड रूप से अनुभूति में लेकर स्वयं अभिभूत हो रहने से अधिक उसे शब्द में नाप-आक कर लेना चाहता है। ऐसे सख उसका खत्व बन जाता है। शब्द में नपतुल कर वह मानों सबश्णीय और उपयोगी बनता है। उसे अंकों में फैलाकर हम अपना हिसाब चला सकते हैं और विशान बना सकते हैं। शिशु ने अपर आसमान में देखा और वह विह्नल हो रहा । शास्त्री ने घरती पर नकशा खींचा और उसके सहारे आकाश को ब्रह-नक्षत्रों में चौंट कर उसने अपने कानू कर लिया।

शन्दों का और अंकींका यह गणित हुआ आयुध जिससे नैि दिक ने -सत्य को कीलित करके वश में कर लिया। असंख्य को संख्या दे दी, अनन्त को परिमाण दे दिया, अछोर को आकार पहनाया और जो अनिवेचनीय या शन्दों द्वारा उसी को घारणा में कड़ लिया।

उद्गट बौदिकों का यह प्रयत्न तपस्वी साधकों की साधना के साथ-साथ चलता रहा ।-

मेरा मानना है कि जैन 'घर्म' से अधिक 'दर्शन' है, और वह दर्शन 'परम साख्य और परम बौद्ध है। उसका आरम्म श्रद्धा एवं स्वीकृति से नहीं, पश्चिम के दर्शनों की माँति तर्क से है। सम्पूर्ण सत्य को शब्द और अंक में विठा देने को स्पर्धा यदि किसी ने अदूद और अयक अध्यवसाय से की तो वह जैन-'दर्शन' ने। वह दर्शन गणित की अभूतपूर्व विजय का स्मारक है।

जगत् अखंड होकर अज्ञेय है। जैन-तत्त्व ने उसे खंड-खड करके सम्पूर्णता के साथ ज्ञात बना दिया है।

" अगत् क्या है ?" चेतन-अचेतन का समवाय ! " चेतन क्या है ?" इम सब जीव ! " जीव क्या है ?"

जीव है आत्मा । असंख्य जीव सब अलग-अलग आत्मा हैं। "अचेतन क्या है ! '

मुख्यता से वह पुद्गल है।

" पुद्गल क्या हे ?"
वह अणुरूप है ।
" पुद्गल से शेष अजीवतत्त्व क्या है ?"
काल, आकाश आदि ।
"काल क्या है ?"
वह भी अणुरूप है ।
" आकाश क्या है ?"
अनन्त प्रदेशी है ।
"आदि क्या ?"

" चलना ठहरना जो दीखता है, उसके कारण रूप तत्त्व इस आदि में आते हैं।"

इस तरह सम्पूर्ण सत्ता को, जो एक ओर इकट्ठी होकर इमारी चेतना को अभिभूत कर लेती है, अनन्त अनेकता में बॉट कर मनुष्य की चुद्धि के माना वशीभूत कर दिया गया है। आत्मा असंख्य हैं, अणु असख्य और अनन्त हैं। उनकी अपनी सत्यता मानो सीमित और परिमित है। यह जो अपरिसीम सत्ता दिखाई देती है, केवल-मात्र उस सीमित सत्यता का ही गुणानुगुणित रूप है।

जैन-दर्शन इस तरह शब्द और अंक के सहारे उस मीति को ओर विस्मय को समाप्त कर देता है, जो व्यक्ति सीधी आँखों इस महाब्रह्माड को देखकर अपने भीतर अनुभव करता है। उसी महापुलक, विस्मय और मीति के नीचे मनुष्य ने जगत्-कर्ता, जगद्धर्ता, परमात्मा, परमेश्वर आदि रूपों की शरण ली है। जैन-दर्शन उसको मनुष्य के निकट अनावश्यक चना देना चाहता है। परमात्मत्व को इसलिए उसने असंख्य जीवों में नखेर कर उसका मानो आतंक और महत्त्व हर लिया है। ब्रह्माड की महामहिमता को भी उसी प्रकार पुद्गल के अणुओं में छितरा कर मार्नों मनुष्य की मुद्ठी में कर देने का प्रयास किया है।

जैन-दर्शन की इस असीम स्पर्धा पर कोई कुछ भी कहे, पर गणित और तर्क-शास्त्र के प्रति उसकी ईमानदारी अपूर्व है !

मूल में सीधी मान्यताओं को लेकर उसी आधार पर तर्क-ग्रुद्ध उस दर्शन की स्नूपाकार रचना खड़ी की गई ।

में हूँ, यह सबुद्धि मनुष्य का आदि सल है। में क्या हूँ ! निश्चय हाय-पाँव आदि अवयव नहीं हूँ, इस तरह शरीर नहीं हूँ। जरूर, कुछ इससे भिन्न हूँ। भिन्न न होर्कें तो शरीर को मेरा कहने वाला कौन रहे ! इससे मैं हूँ आत्मा।

मेरे होने के साय तुम भी हो | तुम अलग हो, में अलग हूँ | तुम भी आत्मा हो और तुम अलग आत्मा हो | इस तरह आत्मा अनेक हैं |

अव शरीर मैं नहीं हूँ । फिर मी शरीर तो है । और मैं आत्म हूँ । इससे शरीर अनात्म है । अनात्म अर्थात् अजीव, अर्थात् जड़ ।

इस अत्म और अनातम, जड़ और चेतन के मेद, जड़ की अणुता और आत्मा की अनेकता—इन प्राथमिक मान्यताओं के आधार पर जो और जितना कुछ होता हुआ दीखता है, उस सबको जैन-तत्त्व-शास्त्र ने खोछने की और कारण-कार्य की कड़ी में विठाने की कोशिश की है। इस कोशिश पर युग-युगों में कितनी मेधा-बुद्धि व्यय हुई है, इसका अनुमान नहीं किया जा तकता। वर्तमान में उपलब्ध जैन-साहित्य पर्वताकार है। कितना ही प्रकाश में नहीं आया है। उससे कितने गुना नष्ट हो गया, कहना काठन है। इस समूचे साहित्य में उन्हीं मूळ मान्यताओं के आधार पर जीवन की और जगत की पहेली की गूद से गूढ़ उलझनों को सुलझाया गया और माग्य आदि की तमाम अतक्यंताओं को तर्क-सूत्र में पिरोया गया है। आतम और अनातम यदि सर्वधा दो हैं तो उनमें संबंध किस प्रकार होने में आया—इस प्रवन को बेशक नहीं छूआ गया है। उस सम्बन्ध के बारेमें मान छेने को कह दिया गया है कि वह अनादि है। पर उसके बाद अनातम, यानी पुद्गल, आतम के साथ कैसे, क्यों, फब, किस प्रकार लगता है, किस प्रकार कर्म का आसव होता है, बन्ध होता है, किस प्रकार कर्म-बन्ध फल उत्पन्न करता है, आदि-आदि की इतनी जटिल और स्कम विवेचना है कि बड़े-से-बड़े अध्यवसायी के छक्ते छूट जा सकते है।

फिर उस कर्म-यन्ध की निर्जरा यानी क्षय किस प्रकार होगा, आसव (आने) का सवर (क्कना) कैमे होगा और अन्तमें अनातम से आतम पूरी तरह शुद्ध हो कर कैसे बुद्ध और मुक्त होगा, इसकी पूर्ण प्ररूपणा हैं।

इतना ही नहीं, जैन-शास्त्र आरम्भ करके रकता अन्त से पहले नहीं । मुक्त होकर आत्मा लोक के किस भाग मे, किस रूप में, किस विधि रहता है. इसका भी चित्र है।

संक्षेप में वह सव जो रहस्य है, इससे खींचता है, अज्ञात है, इससे छराता है; असीम है, इससे सहमाता है; अद्मुत है, इससे विस्मित करता है; अतर्क्य है, इससे निरुत्तर करता है—ऐसे सब को जैन ज्ञास्त्र ने मानो ज्ञाब्दों की और अर्कों की सहायता से वशीभूत करके घर की साँकल से बांध लिया है। इसी अर्थ में में इस दर्शन को परम बौद्ध और परम साख्य का म्ल्य मानता हूं। गणना-बुद्धि की उसमें पराकाष्ठा है। उस बुद्धि के अपूर्व अध्यवसाय और स्पर्ध और प्रानल्म्य पर चित्त सहसा स्तब्ध हो जाता है।

['प्रेभी अभिनन्दन प्रन्य' से ]

## सेवा का आचारधर्म

आचार्य विनोबा का एक प्रवचन

ॐ सहनाववतु । सहनी भुनक्तु । सहवीय करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद् विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः ।

मेरे माइयो और वहनो,

जान्तिमत्र और भोजन का संबंध

आज मैंने अपने भाषण का आरम्भ जिस मंत्र से किया है वह मत्र हमारे देश के लोग शाला में अध्ययन शुरू करते समय पढ़ा करते थे। यह मंत्र गुरू और शिष्य को मिलकर कहने के लिए है। "परमात्मा हम होनो का एकत्र रक्षण करे। एकत्र पालन करे। हम दोनों जो कुल मीखें वह, हम दोनो की शिक्षा तेजस्वी हो। हम दोनों में देप न रहे, और सर्वत्र शान्ति रहे।" ऐसा इस मत्र का सक्षेप में अर्थ है। आश्रम भोजन के प्रारंभ में यही मंत्र पढ़ा जाता है। अन्यत्र भी भोजन शुरू करते समय इसे पढ़ने का रिवाज है। "इस मंत्र का भोजन से क्या संबंध है!" ऐसा सवाल एक वार वायू से पूछा गया था। उन्होंने वह मेरे पास मेज दिया था। मैंने एक पत्र में उसका विस्तार से उत्तर हिया है। वहीं में थोड़े मे यहा भी कहनेवाला हू।

#### समान के दो भागों का सहजीवन

इस मत्र में समाज को दो भागों में बाटा गया है; और ऐसी प्रार्थना की गई है कि परमात्मा दोनो का एकत्र रक्षण करे। भोजन

के समय इस मत्र का उच्चार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा भोजन केंवल पेट भरने के लिए ही नहीं है। वह ज्ञान और सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए है। इतना ही नहीं, इस मे यह भी माग की गई है कि हमारा वह जान, वह सामध्ये और भोजन भगवान् एकत्र कराए। इस में केवल पालन की प्रार्थना है। शाला में जिस प्रकार गुरु और शिष्य होते है उसी प्रकार सर्वत्र द्वैत है। परिवार में पुरानी और नई पीढी, समाज में स्त्री-पुरुष, बृद्ध-तरुण, शिक्षित-अशिक्षित आदि भेद हैं। उस में फिर गरीब अमीर का भेद भी है। इस प्रकार सर्वत्र भेद नजर आना है। -हमारे इस हिन्दुस्थान में तो असंख्य मेद हैं। यहाँ प्रातमेद है। यहाँ का स्त्रीवर्ग विलकुल अलग रहता है। इसलिए वहाँ स्त्री और पुरुप में भी बहुत बडा भेद है। हिन्दू और मुसलमानों का भेद तो प्रसिद्ध हो है। परन्तु हिन्दु-हिन्दुओं में मी हरिजन और दूसरों में भेद है। इस प्रकार ।हिन्दुस्थान भे अपार भेद भरे हुए हैं। हिन्दुस्थान की तरह वे संमार में भी हैं। इसिलए इस मत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हमें "एकत्र तार, एकत्र मार ।" मारने की प्रार्थना प्रायः कोई करता नहीं । इसिलए यहाँ एकत्र तारने की ही प्रार्थना है। लेकिन 'यदि तुझे मारना ही हो. तो कम से कम एकत्र मार ऐसी प्रार्थना है। साराश "हमे दूध देना है तो एकत्र दे, सूखी रोटी देना है तो भी एकत्र दे हमारे साथ जो कुछ करना है वह एकत्र कर ११ ऐसी प्रार्थना इस सत्र मे है।

#### यह भेद दूर कैसे हो १

आज हिन्दुस्थान में एक बात सब के जीभ पर है। सभी कहते है कि यह भेद जितना कम करोगे उतना ही देश आगे वदेगा। देहात के लोग, याने किसान या शहराती, गरीब और श्रीमान्, इनका अन्तर जितना कम होगा उतना ही देश का कदम आगे वदेगा। इसके विषय में शापन ही किमी का मतभेद हो। लेकिन नो भी यह भेट, यह अन्तर, कम नहीं होता । अंतर दी नरह से काय जा सकता है। स्वरतार्थों के निच उत्तरने से और निचेवार्सों के उपर उठने से। परंतु दोनों खोर से यह नहीं होता। हम सेवक कहाते हैं। लेकिन किसान—मजदूरों की उल्ला में तो चोटी पर ही हैं। दादाने कल अपने न्याख्यान में कहा—में उनके शब्द नहीं दुहरा रहा हूं, उनका मावार्थ कह रहा हूं—िक वे मोग और ऐश्वर्य भी चाहते हैं। मोगों की जरूरत है या नहीं, इस विवाद में पड़ने की यहाँ जल्रत नहीं।

#### भोग ऐश्वर्य किसे कहें ?

लेकिन सवाल यह है कि भोग और ऐश्वर्य कहे किसे ? मैं अन्डा सुप्रास भोजन करूं और पड़ोस में ही दूसरा भूखों मरता रहे, इसे ? उसकी: नजर वरावर मेरे भोजन पर रहे और मैं उसकी परवाह न करू ? उनके आक्रमण से अपनी याली की रक्षा करने के छिये एक डडा लेकर वैटू 🕻 मेरा सुप्राप्त मोजन और ढंडा तथा उसकी भूल—क्या इन्हें ऐश्वर्य मानें ? एक सजन मुझसे आकर कहने लगे कि "हम दो आदमी एकत्र मोजन करते हैं। परत हमारी निम नहीं सकती।" मैंने पूछा, "सो क्यो !" चुन्होंने जवाय दिया "मै नारंगिया खाता हूं । वे नहीं खाते । वे मजदूर हैं। इसिलए वे नारंगियाँ खरीद नहीं सकते। इसिलए उनके साथ साना सुते अप्रशस्त लगता है। मैंने पूछा "लेकिन क्या अलग घर में रहने से उनके पेट में नारंगियाँ चली जायगी। आप दोनो में जो न्यवहार आज हो रहा है वही ठींक है। जब तक दोनों साथ खाते हो तब तक दोनों के निकट आने की समावना है। एखाघ बार तुम उसे नार्यगयाँ लेने का आग्रह भी करोगे। लेकिन यदि तुम दोनो के बीच सुरक्षितता की टीवाल खड़ों कर दी गई तो भेट चिरस्थायी हो जायगा। दीवाल को मुरक्षितता का नाधन मानना कैसा भयकर है। हिन्दुस्थान में हम नय बहते हैं, हमारे सतों ने तो पुकार पुकार कर कहा है कि ईश्वर नर्वमाश्री.

ेहैं। फिर भी दोवाल की ओट में छिपने से क्या फायदा ! इससे दोने। का अंतर योडे ही घटेगा।

#### ंसेवकों का भी यही हाल

यही हाल हम खादीधारियों का भी है। जनता के अंदर अभी खादी का प्रवेश ही नहीं हुआ है। इसलिए जितने खादीधारी हैं वे सव तेवक ही है। खादीधारियों का सम्मेलन मेवक वर्ग का मेला ही है। यह कहा जाता है कि हमें और आप को गावों में जाना चाहिए। लेकिन देहात में जाने पर भी वहां के लोगों को जहा सूखी रोटी भी नहीं भिलती तहा में पूड़ी खाता हू। मेरा घी खाना उस मूखे को खटकता है। आज भी किसान कहता है कि अगर मुक्ते पेटमर मिल जाय तो तेरे घो की मुन्ने हर्षा नहीं। मुन्ने तेल ही मिलता रहे तो भी तसाही है। वह मेद उसे मले ही न अखरता हो, लेकिन हम सेवकों को बहुत अखरता है। लेकिन, इस तरह कब तक चलता रहेगा। परसाल में एक अच्छा न्युवला-पतला जीव था, इस साल मुटिया गया हूं। मुन्ने यह मुटापा बहुत राटकता है। मैं भी उन्हीं लोगों जैसा दुवला-पतलां हू यह संतोष अव जाता रहा। पहले मेरे गाल उनके जैसे चिपके थे। अब तो मेरे शरीर पर सुन्ती ला गई है।

#### -देहाती रहन सहन मे सुधार

यहा टंगी हुई एक तख्ती पर लिखा है कि आवश्यकताएँ बढ़ाते न्रहना सम्यता का लक्षण नहीं है बल्कि आवश्यकताओं का संरक्षण सम्यता का लक्षण है। तो भी भै कहता हू कि देहातियों की आवश्यकताएँ बढ़नी चाहिए। वे सुधारनी भी चाहिए। लेकिन उनकी आवश्यकताएँ जाज तो पूरी ही नहीं होती। उनका रहन-सहन विलक्षल गिरा हुआ है। जनके जीवन का मान बढ़ना चाहिए। मोटे हिसाब से तो यही कहना पड़ेगा कि आज हमारे गरीत्र देहातियों की आवश्यकताएँ बढ़नी चाहिए।

मछुओं का द्यान्त

योगशास्त्र में भैंने पढ़ा है कि जो, आहसक है उसके आसपाम हिसा नहीं होती। मेरा इस बचन पर पूरा पूरा विश्वास है। लेकिन में अपनी आखों के सामने नित्य क्या देखता हृ ! पवनार में मेरे घर के सामने धाम नदी है। भागवतजो को मैने वहाँ बुलाया है। वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को अल्प-आहार और मरप्र स्नान से, सतोप है। वह मैं उन्हें वहाँ दे सकता हू।

हा, तो मैं कह रहा था कि उस नदी पर मैं एक दूसरा हश्य मी' देराता हू । मछुए रोज वहा असख्य मछिल्याँ मारते हैं । मछुए परम उद्योगी है । उनके समान उद्योगी दूसरा कोई नहीं । सबेरे से शाम तक मछली मारने का उनका उद्योग वरावर चलता रहता है । और जब मछली नहीं मारते तो रास्ता चलेते हुए भी अपना जाल गूथते रहते हैं । मेरी आँखों के सामने यह हिसा चलती रहती है । मैं सोचता हू कि मैं भी कैसा योगी हूँ ।

#### मछुओं की ज्यवसाय निष्ठा

एक दिन दगड़ (मेरा साथी) नंगे सिर और नंगे बदन नहाने।
गया। मछुओं ने गिडिगिडाकर उससे कहा, "महाराज, हमारे पेट पर न
मारो।" वह आध्यर्थ से पूछने छगा, "मैंने क्या किया, जिससे तुरहारा पेट
मारा गया।" वे बोले, "तुम नंगे सिर आए। असगुन हो गया। अव न्छित्याँ पकड़ी नहीं जा सकेंगी। ऐसी करनी न करो महाराज।"
उनकी ऐसी भावना है। वे हमारी अपेक्षा किसी कड़ कम नहीं। उनकी।
हिं से तो वे ईश्वर-हमरणपूर्विक ही मछिलयाँ मारते हैं। मैं उन्हें किस मुह से कहू कि, 'तुम मछिलयाँ मत मारो। क्या उनसे गणपतराव की दूनान
से तेल अरिदने की कहूँ। वे कहूँगे उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। नछिलयाँ से वह याँ ही मिल जाता है।

#### वृत्ति परिवर्तन की आवश्यकता

मेरा मतल्य यह है कि यिट हम गायों में जाकर बैठे हैं तो हमें इसके लिए जोरो की कोशिश करनी चारिए कि देहातों का रहन सहन कैसा ऊपर उठेगा और हमारा कैसे उतर्रगा। लेकिन हम ज़रा-ज़रासी बातें भी तो नही करते। महीना हुआ, मेरे पैर में चोट लग गई है। किसी ने कहा उसे मरहम लगाओ। मरहम मेरे मुकाम पर आ भी पहुंचा । किसीने कहा मोम लगाओ, उससे ज्यादा क्रांगा । मैंने निश्चय किया कि मरहम और मोम दोनों आखिर मिट्टी के ही वर्ग के तो हैं। इसलिए मिट्टी लगा ली। अभी पैर त्रिलकुल अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन अब मजे में चल सकता हूँ। कल पवनार से यहाँतक चलकर आया और वापस मी पैदल ही गया। हमें मरहम जल्दी याद आएगा, लेकिन मिट्टी लगाना नहीं स्ह्रोगा। उसमें हमारी श्रदा नहीं, विश्वास नहीं । यहाँ अभी यजोपवीत की विधि हुई । यज्ञोपवीत सूर्य को दिखाकर धारण करना चाहिए। 'सूर्याय द्शीयत्वा'। यहाँ यह हुआ या नहीं मुझे पता नहीं । (पुरोहितजी से) किहेये यहाँ 'सूर्याय दर्शयित्वा' हुआ कि नहीं ? (पुरोहितजी बोलें) जी हा । हमारे सामने इतना बड़ा सूर्य खड़ा है। उसे अपना नंगा शरीर दिखाने की हमें बुद्धि नहीं होती। सूर्य के सामने अपना शारीर खुळा करो । तुम्हारे सारे रोग भाग जायेंगे । लेकिन इस अपनी आदत से और शिक्षा से लाचार हैं। डॉक्टर जब कहेगा कि तुम्हें तपेटिक हो गया तब वही करेंगे।

हम अपनी जरूरतें किस तरह कम कर सकेंगे, इसकी खोज करनी चाहिए। मैं यहाँ संन्यासी का धर्म नहीं बतला रहा हूँ। खासा ग्रहस्थ का धर्म बतला रहा हूँ। ठंडी अबोहबा वाले देशों के डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें 'कॉड लिन्हर ऑइल' दो। जहाँ सूर्य नहीं है ऐसे देशों में (अनसनी क्षांयमेंट में) दूसरा चारा ही नहीं है। कॉड लिन्हर के बिना वच्चे गुद्गुदे नहीं होंगे। यहाँ स्र्य-दर्शन की कमी नही। यहाँ यह महा ' कोंड लिब्हर ऑइल' मरपूर है। लेकिन इम उसका उपयोग नहीं करते। ऐसी हमारी दशा दे। हमें लंगोटी पर शर्म आती है। छोटे बच्चों पर भी हम कपड़े की बाईण्डिंग (जिल्द) चढ़ाते हैं। नंगे बदन रहना अस+यता का लक्षण माना जाता है। वेदों में प्रार्यना की गई है कि,

#### "मान सूर्यस्य सहजो सुयोयाः।"

"है इंश्वर, मुझे स्पैदर्शन से दूर न रख!" वेद और विद्वान दोनों कहते हैं कि खुळे शरीर से रहो। कपड़ें की जिल्द में कल्याण नहीं। हम अपने आचार से यह विनाशक चीज़ गावों में दाखिल न करें। हम देहात में जाने पर भी अपने बच्चों को आधी या पूरी लंबाई की पतलून पहनाते हैं। इसमें उन बच्चों का कल्याण तो है ही नहीं, बल्कि एक त्सरा अश्वम परिणाम यह निकलता है कि दूसरे बच्चों में और उनमें भेद पैदा हो जाता है। या फिर दूसरे लोगों को भी अपने बच्चों को छजाने का श्रीक होता है। एक फज़्लू की जरूरत पैदा हो जाती है। हमें देहातों में जाकर अपनी जहरतें कम करनी चाहिए। यह एक पहलू से विचार हुआ।

#### भारत का महारोग

देहातों की आमदनी बढ़ाना इस विचार का दूसरा पहले हैं। लेकिन वह कैसे बढ़ाई जाय ? हममें आलस बहुत है। वह महान् शत्र है। एक का विशेषण दूसरे को जोड़ देना साहित्य में अलंकार माना गया है। "कहे छड़की से, लगे वह को", इस चर्य की जो, कहावत है, उसका भी अर्थ यही है। बहू को यदि कुछ जली-कटी सुनानी हो तो सास अपनी लड़कों को सुनाती है। उसी तरह हम हैं। "देहावी लोग आलसी हो गये।" दरअसल आलसी तो हम है। यह विशेषण पहले हमें लागू होता है। इस इसका उनपर आरोप करते हैं। बेगारी के कारण उनके शरीर

में आलस मले ही मिद गया हो, परत उनके मन से आलस नहीं है। उन्हें बेकारी का शौक नहीं है। लेकिन यदि सच कहा जाय तो हम कार्यकर्ताओं के तो मन में भी आलस है और शरीर में भी। आलस्य हिन्दुस्तान का महारोग है। यह बीज है। शहरी महारोग इसका फल है। हमे इस आलस को दूर करना चाहिए। सेवक को सारे दिन कुछ-न-कुछ करते रहना चाहिए। अौर कुछ नहीं तो गाव की परिक्रमा ही लगावे। और कुछ न मिले तो गावकी हछ्डियाँ ही इकट्ठी करके चर्मालय में मेज हे। इससे आश्रतोप मगवान् शंकर प्रसन्न होंगे। या एक बाल्टी में मिट्टी लेकर उसे रास्ते पर जहाँ जहाँ खुला मेला पड़ा ही उसपर डालता किरे। अच्छी खाद बनेगी। इसके लिए खास कीश्रल की अरूरत नहीं है। कुशल औजार

हमारे सेनापित वापट ने एक किवता में कहा है कि, घुहारी, खपरा और खुरपा ये औज़ार धन्य हैं। ये कुशल औज़ार हैं। जिसे ओजार का उपयोग अबुशल मनुष्य मी कर सकता है, उसे बनानेवाला अधिक से अधिक बुशल होता है। जिस भौजार के उपयोग के लिए कम से कम बुशलता की जरूरत हो वह व्यादा से ज्यादा कुशल की जार है। झाड़ सिर्फ फिराने की देर है। भूमाता स्वच्छ हो जाती है। खपरिया में जरा भी आनाकानी किये विना मेल आ जाता है। यंत्रशास के प्रयोग इस दृष्टिसे होने चाहिए। खपरा, खुपरी और झाड़ के लिए पैसे देने नहीं पड़ते। इसलिए ये सीधेसादे औजार हैं।

#### केवल हवाखोरी मना है

रामदास ने अपने 'दासबीध' में सुबह से शामतक की दिनन्दर्श बतलाते हुए कहा है कि सबेरे दिशा के लिए बहुत दूर जाओं और वहाँसे लीटते हुए कुछ न कुछ लेते आओं। वे कहते हैं कि रीता आना खोटा काम है। सिर्फ हाय हळाते नहीं आना चाहिए। नोई कहते हैं कि हम जो ह्या खाने गये ये। चेंकिन ह्या खाने का काम से क्यो विरोध हो? छुदाखी से खोदते हुए क्या नाक बद कर की जाती है? हम खाना तो तिल चार ही रहता है। परंतु श्रीमान हमेशा बिला हवावाली जगह में वैठे रहते हैं। इसलिए उनके लिए ह्या खाना भी एक काम हो जाता है। छेकिन कार्यकर्ताओं की हमेशा खुली हवा में काम करने की आदत होनी चाहिए। वापस आते हुए वह अपने साय कुछ न कुछ लाया करे। देहात में दतीन ला सकता है। लीपने के लिए गोन्य ला सनता है और अगर कुछ न मिले तो कम से कम किसी एक खेत के कपास के पेड़ ही गिन कर का समता है; यानी फसल का जान अपने साय ला सकता है। सतलब, उसे फिल्क चढ़र नहीं काटने चाहिए। टेहात में काम करनेवाले जाम-सेवक को सुबह से शामतक कुछ-न-कुछ करते ही रहना चाहिए। एक सुंह पीछे हो हाथ

अव लोगों की शक्ति कैसे बदेगी, इसके किय में कुछ कहूँगा। देहातों में बेकारी और आल्स बहुत है। देहातों के लोग मेरे पास आते और कहते हैं 'महाराज, हम लोगों का तुरा हाल है। घर में चार खाने बाले मुह हैं।' वे मुझे महाराज क्यों कहते हैं, कौन जाने। मेरे पाल कीनसा राज़ बरा है! में उनसे पूछता हूँ, 'अरे माई, घर में अगर खानेवाले मुँह व हों तो क्या बगैर खानेवाले हों! बगैर खानेवाले मुँह तो मुद्दों को होते हैं। उन्हें तो तुरस्त बाहर निकालना होता है। तुम्हारे घर चार खानेवाले मुँह हैं, यह तो तुम्हारा बैभव है। उनका कुर्ने मार क्यों हो रहा है? मगवान ने आदमी को अगर एक समूचा मुँह दिया है तो उसके नाय साय हो हाय भी दिये हैं। अगर एक समूचा मुँह और आधा ही हाय देता तो अलक्ता मुदिकल थी। तुम्हारे यहाँ अगर चार मुँह हैं तो आउ हाय भी तो हैं। तिसपर भी जिकायत क्यों! लेकिन हम उन

हायों का उपयोग करें तब स ? हमें तो हाथ पर हाथ धर कर बैठते की आदत जो हो गई है, हाथ जोड़ने की आठन को हो गई। जब हाथ चलना बन्द हो जाता है तो मुँह चलना शुरू हो जाता है। फिर खाने-वाले मुँह आदमी को ही जाने लगते हैं।

#### सन्यसाची वनो

इमें अपने दोनों हायों से एकसा काम करना चाहिए। पत्रनार में दुः छ छड़के कातने आते हैं। उनसे कहा 'बॉए हाथ से कातना हुरू करो। उन्होंने यहीं से कहना शुरू दिया कि 'हमारी मनदर्श कम हो जायगी । वाया हाथ दाहिन हाथ की चरावरी नहीं कर सकेगा ।<sup>3</sup> मैंने करा, 'यह क्यों ? दारिने हाथ के अगर पाच अंगुलियाँ हैं तो बाएँ हाथ के भी हैं। फिर क्यों नहीं बराबरी कर सकेगा?' निदान मेन उनमें से एक लड़का चुन लिया और उससे कहा कि 'वार्ये हाय से कात।' उसे नितनी मजरूरी कम मिलेगी उतनी पूरी कर देने का जिम्मा मैंने लिया। चौदह रोज में वह साढे सात रुपया कमाता था। बार्ये हाय से पहले पाख में ही उसे करीय तीन रुपये मिले। दूसरे पाख में वाया हाथ दिहते की बराबरी पर आ गया। एक रुपया मैंने अपनी गिरह से पूरा किया। लेकिन उससे सब की आखें खुल गईं। यह क़ितना, बड़ा, छाम हुआ ?' मैंने लड़कों से पूछा कि 'क्यों लड़को, इसमें फायदा है कि नहीं।' वे बोले, हा, क्यों नहीं ?' दाहिना राथ भी तो आठ घण्टे खगातार काम करते में: वीरे धीरे यकने लगता है। अगर दोनों हाथ तैय्यार ही तो अदल बदल कर सकते हैं और यकावट विलक्कुल नहीं आती । अट्ठाईस के अट्ठाईस लडके वाएँ हाथ से कातने का प्रयोग करने के लिए तैय्यार हो गए।

पवनार के परिश्रमालय में जो छड़के हैं वे अब दोनों हायों से काता मक्ते हैं। शुरू शुरू में हाथ में थोड़ा दर्द होने छराता है। छेंकिनः यह वालिक दर्द है। सालिक मुख ऐसा ही होता है। अमृत भी शुर ग्रह में जा कहुआ ही लगता है। पुराणों का वह एकदम मीटा अमृत वास्तिक नहीं। अमृत अगर कैसा कि गीता में कहा है सालिक हो तो वह मीटा ही मीटा कैसे हो सकता है? यीता में बताया हुआ खात्मिक सुख तो प्रारंभ में कहुआ होता है। मेरी बात मानकर लड़कों ने चीन तीन महींनों तक सिर्फ हाएँ हाय से कातने का प्रयोग करने का निश्चय किया। तीन महींने दाहिना हाय बिलकुल मूल ही गरे। यह कोई छोटी चपस्या नहीं हुई।

#### सेहजोरी की जगह हाथजोरी

मैं इस बात का ढिंढोरा पींटना नहीं चाहता । आवक्ल इक्टि-हारबाबी बहुत चल पड़ी है। कभी कभी इस अखबारों में पड़ने हैं कि लाहीर में एक बड़ा मारी अखाड़ा खोला गया है। जाकर देखिए तो दो तीन न्यक्ति कुछ व्यायाम करते हैं। उन्हें तो सिर्म प्रसिद्धिं की चाह है। काम उरके को हाविल करनी है वह प्रविद्धि वेतमेत ही मिल कार्ती है। चह निननी कर्मकुरास्ता है। अस्तु। पवनार में बाएँ हाम ने दाहिन -हाय की क्यां की। बल्कि कईएकों का तो बायां हाय बाजी मार ले नाता। जो लड़के पहले चार आने से अधिक नहीं क्रमा सकते ये वे अब -दोनों हायों से उतने ही समय तर बात कर डेढ़ गुना कमाने ख्यो हैं। इसे नइना चाहिए देहात की आमदनी की बढ़ती। यह मुखे बहुत अन्छी -तरह आता है। क्योंकि पहले में खुद अपने हाय से करके देखता हूँ। मेरा तो यही नियम है कि देहात की आमदनी बदाना हो तो अपने आप न्ते हुम करो । द्य तक कोई भी काम में अपने द्वाय के नहीं ग्रुह करना। नव तक उत्तरी कटिनाइयाँ भी व्यान में नहीं आयेगी। कटिनाइया का अतुमय होनेपर ही मुधार हो मनता है। केंग्रल गाल बजाने से यह नहीं

होगा ! सुंद्रजोर को श्रध्योर घमना चारिए ! इसी तरीके से भे भातते न नालों की कमाई डेद गुनी बद्दा कका । तीस मजदूरों से भेरा नित्य सम्प्रन्थ या । इसी तरह संपत्ति बदेशी । मैं अपना जीवन इसी प्रकार नीचे उतार कर उनका जीवन ऊपर को ला सका । ऐसे दोहरे, प्रयास से एम आलस-जीत सकेंगे ।

#### अनिन्दा व्रत

देहात में निन्दा का दोष काफी दिखत्यई देता है। शहर के लोगः उससे बरी हैं ऐसी बात नहीं । लेकिन में यहाँ देहात के ही विषय में कह रहा हूँ। निन्दा सिर्फ पींट पींछे जिन्दा रहती है। उससे फिसी का भी **फायदा नहीं होता । जो करता है उसका मुँह खराव होता है । और** जित्र की निन्दा की बाती है उसकी कोई उन्नति नहीं होती। मैं यह जानता या कि देहातियों में निन्दा करने की आदत होती है। लेकिन यह रोग इतने उम्र रूप में फैल गया होगा, इसका मुझे पता नहीं या । इधर कुछ दिनों से भें सत्य और अहिंसा के बदले सत्य और अनिन्दा कर्ने लगा हूँ। हमारे सन्तो की बुद्धि वडी सुक्ष्म थी। उनके वार्मय का रहस्य अब मेरी समझ में आया । वे देशतों से भलीभाँति परिचित थे। इसलिए उन्होंने जगह जगह कहा है कि निन्दा न करो, चुगली न करो । सन्तों के लिए मेरे मन में छुटपन से ही शक्ति है । उनके किए. हुए भक्ति और ज्ञान के वर्णन मुझे बड़े मीठे लगते थे। लेकिन में शोचता था कि 'निन्दा मत कर' कहने में क्या बडी विशेषता है ! उनकी नीति विषयक कविताएँ में पढता तो था, लेकिन वे मुझे माती नहीं थीं। परखी को माता के समान समझो, पराया माल न छुओ और निन्दा न करो-दतने में उनकी नैतिक शिक्षा की पृंजी खत्म हो जाती थी। भक्ति और ज्ञान के साथ साथ उसी श्रेणी में वे इन चीजों को भी क्यों रखते: थे यह मेरी समझ ने नहीं आता या । लेकिन अब खून अच्छी तरह

समझ गया हूँ । निन्दा का तुर्गुण उन्होंने इमारी नसमझ में पैटा हुआ देखा, इसिल्टए उन्होंने अनिन्दा पर बारबार इतना जोर दिया और उसे एक बड़ा भागी सद्गुण वतलाया। कार्यक्तांओं का यह जपय लेनी नाहिए कि वे न तो निन्दा करेंगे और न सुनेंगे। निन्टा में अक्सर गलती और अत्युक्ति होती है। साहिरा में अत्युक्ति भी एक अलकार माना गया है। संसार चौपट कर दिया है इन साहित्यालों ने। वस्तु-रियति को दुगुना, तिगुना, दसगुना, बीसगुना बट्नाकर बताना उनके मत नो अलंकार है। तो क्या जो चीज जैसी है उसे वैसी हो बताना अपनी नाक काटने के समान है ? कथाकार और प्रवचनकार की अन्युक्ति का कोई दिसाव उसका कोई नाप होता तो अतिक्रायोक्ति पर में वस्तुन्यिति तो कोई हिसाव में बी नहीं है। वे एक में सी का गुना नहीं करते बल्कि सून्य को सौगुना बढ़ाते हैं। सी में अनन्त का गुना करने में कोई एक अक्ष आती है। सी में अनन्त का गुना करने में कोई एक अक्ष आता है ऐसा सुनता हैं, लेकिन बढ़ तो गणितवा ही जानें।

## •सचाई का सूक्ष्म अभ्यास

तीसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हू वह है सचाई। हमारे कार्यकार्तओं में स्थूल अर्थ से सन्वाई है। लेकिन सूक्ष्म अर्थ से नहीं। अगर मैं फिसी ते नहूँ कि तुम्होरे यहाँ सात बजे आकंगा, तो वह पाच ही बजे से मुझे लेने के लिए मेरे यहाँ आकर बैठ जाता है, क्यों कि वह जानता है कि इस हिन्दुस्थान में जो कोई क्सिं खास बक्त आनेमा चाद्रा करता है, वह उस वक्त आयेगा ही इसका कोई नियम नहीं। इसलिए वह पहले से ही आमर बैठ जाता है। सोचता है कि इसरे के मारेसे काम नहीं बनता। इसलिए हमें हमेगा बिलकुल टीक बोलना चाहिए। किसी गांववाले से आप कोई नाम मरने के लिए कहिए ती

नह कहेगा 'जी, हा।' लेकिन उसके दिल में वह काम करना नहीं होता। हमें टालने के लिए वह 'जी, हा' कह देता है। उसका मतल्य इतना ही होता है कि अन ज्यादह तंग न कीजिए। 'जी, हा' से उसका मतल्य है कि यहाँसे तगरीफ ले जाइये। उसके 'हा, जी, में थोड़ा व्यहिसा का भाग होता है। वह आगे बढकर आपके दिल को चोट पहुचाना नहीं चाहता। आपको नह ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। इसलिए 'जी, हा', कहकर जान बचा लेता है।

### राजकोट का दृष्टान्त

इसिटए कोई भी चीज़ जो हम देहातिया से कराना चाहें वह उन्हें ममझा भर देनी चाहिए। उनसे अपथ या वत न लियाना चाहिए। जर से भें देशत में गया तब से किसी से किसी बात के विषय में वचन लेने की मुझे चिढ-सी होगई है। अगर मुझे कोई कहे भी कि मै यह चीज़ करुगा तो भी में उससे यही कहूंगा कि 'यह तुझे जन्तती है न ? बस तो इतना काफी है। वचन देने की जरूरत नहीं । तुझसे हो सके तो कर।' लोगों को उसकी उपयोगिता समझाकर सतोप मान छेना चाहिए। क्योंकि फिली से कोई काम करते का वन्तन होने के बाद वह काम कराने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अगर वह अपना वचन पूरा न करे तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसे छूट त्रोलने में सहायता करते हैं। राजकोट प्रकरण और दसरी क्या चीज़ है ? अगर कोई इमारे सामने किसी विषय में वचन दे दे और पिर उसे पूरा न करे तो उससे हमारा भी अधःपात होता. है। इसीटिए बापू को राजकोट में इतना साग प्रयास करना पड़ा। र्सिलिए वचन। नियम या तत में किसी की वाधना नहीं चाहिए। और अगर रिसी से यचन लेना ही पड़े तो वह वचन अपना ही समझकर उसे पुरा रखे की सावधानी पहले रखनी चाहिए। उसे पूरा करने में हर तहह से भदद करनी चाहिए। सन्ताई ना यह गुण इमारे अन्दर होना चाहिए।

#### सूह्स असत्य

बाइवल में कहा है, ईस्वर की कसम मत खाओ। जब तुम्हारे हिल में 'हा' हो तो 'हा' नहीं और 'ना' हो तो 'ना' कहो; लेकिन हमारे यहाँ तो रामदुहाई भी काफी नहीं समझी जाती। कोई भी बात त्रिकार वचन के विना पकी नहीं मानी जाती। सिर्फ हा कहने का अर्थ इतना ही हे कि 'तुम्हारी बात समझ में आगयी। अत्र देखेंगे, विचार करेंगे।' किसी मजबूत पत्यर पर एक दो घाव छगाइए तो उसे पता भी नहीं चलता । दस-पाच मारिए तत्र कहीं वह सोचने लगता है कि कोई न्यायाम नर रहा है। पचास घाव लगाइए तब कहीं उसे पता चलता है।के 'अरे, यह न्यायाम नहीं कर रहा है। यह तो मुझे फोड़ने जा रहा है।' एक बार हा कहने का कोई अर्थ ही नहीं। दो बार कहने पर वह सोचने लगता है कि मैंने हा भर दी है। और जब तीसरी बार हा कहता है तब उसके घ्यान में आता है कि मैंने जानवृज्ञ कर हा कहा है। हिन्दुस्पान का इस तरह व्यवहार चलता है । इस सक्का अर्थ इतना ही है कि इस दृष्टि चे झूठ हमारी नसनस में भिद गया है। इसलिए कार्यकर्ताओं को अपने लिए यह नियम बना लेना चाहिए कि, जो चीज करना कबूल करें, उसे करके ही दम लें। इसमें तिनक भी गलती न करें। दूसरे से कोई वचन न लें। उस असट में न पहें।

#### सारांश

तो मैंने अवनन तीन वार्ते आपके मामने रखीं। पहली यह कि हम आवश्यनतार प्रम करें, और देहातियों की आवश्यकताएँ तया उनकी कमाई बदावें, और दस तरह दोनों के जीवन में जो अन्तर है उसे कम करें। दमरी यर कि हम दिसी की निन्दा न करें और दसरों की की हुई निन्दा न सहें। और तीमर्श यह कि मचाई का टीक ठीक मतलब नमहा-पर उसे अपने आचरण में टालिक करें।

## पुरानी और नई पीड़ी

ध्यत्र कार्यकर्ताओं से कार्यक्रवालता के बारे में दो-एक बात कहना चाहता हूं। जब हम कार्य करने जाते हैं तो चालू पीढी के बहुत पीछे पड़ते हैं। चालू पीढ़ी का तो विशेषण ही चालू है। वह चलती चीज है। उसकी सेवा कीजिये। लेकिन उसके पीछे न पड़िये। उसके शरीर के समान उसका मन और उसके विचार भी एक ढाचे में ढले हुए होते हैं। जो नई बात कहनी हो वह नवजवानों से कहनी चाहिए। युवकीं में मेरी श्रद्धा बढ़ रही है। तरुणों के विचार और विकार दोनों बळवान होते हैं। इसीलिए कुछ लोग उन्हें उच्छुंखल भी कहते हैं। इसमे सचाई इतनी ही है कि वे बलवान और वेगवान होते हैं। अगर उनके विकार जनरदस्त हो सकते हैं तो वराग्य भी जनरदस्त हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढती है वैसे वैसे विकारों का भी शमन होता है। मोटे हिसाब से यह सन्व है। लेकिन इसका कोई विश्वास नहीं। यह कोई शास्त्र नहीं है। हमारी बात अगर चालू पीढी को जँचे तो अच्छा ही है, और अगर न जंचे तो भी कों भी हानि नहीं। भावी पीढी हाथ में छेनी चाहिए। युवक ही नए नए कामों में हाय डालते हैं, बूढे नहीं । विकार किस तरह बढ़ते या घटते हैं, यह मैं नहीं जानता । लोकेन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वृद्धों की बनिस्वत तरुणों में उम्मीद और हिम्मत ज्यादा होती है।

## फलप्राप्ति की अधीरता

दूसरी बात यह है कि कार्य ग्रल करते ही उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। पाच-दस साल काम करने पर भी कोई फल न आता हुआ देख कर निराश नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान के लोग बीस हजार साल के बूढ़े हैं। जब किसी गाव में कोई नया कार्यकर्ता जाता है हो वे सोचते हैं कि ऐसे तो कई देखे। साधुसन्त भी आए और गए। नया कार्यकर्ता कितने दिन टिकेगा इसके विषय में उन्हें सन्देह होता रहता है। अगर एक-दो साल दिक गया तो वे सोंचते हैं कि शायद दिक भी जाय। अनुभवी समाज है। वह प्रतीक्षा करता रहता है। अगर वे अपनी या हमारी मृत्यु तक भी राह देखते रहें तो कोंई वड़ी बात नहीं है।
वैतनिक कार्यकर्ता

एक कार्यकर्ता के धामने यह सवाल खड़ा है कि वह गो-सेवा-संघ से तनख्वाह ले या न ले । वह देहात में मैला साफ करने का काम करता है। वह मुझ से कहने लगा कि इतने दिन हुए में सफाई का काम करता हूँ लेकिन लोगों पर उसका कोई असर, नहीं । विलक्कल पक्रे हो गये हैं। एक स्त्री तो कहने लगी वह मैला साफ करता है इसमें कौनसा अहसान है। गाधी सेवा धघ से तनख्वाह जो पाता है। इसलिए उनके सामने यह सवाल पेश है कि ऐसी हाल्त में वे गाधी-सेवा-संघ से तनस्वाह लें या न हैं। मैंने उनसे कहा कि तनख्वाह भी लो और नाम भी जारी रक्लो । अगर वह स्त्री फिर से टोके तो उससे कही 'हा, गाधी सेवा-संघ से तनख्वाह लेता हूँ और नाम भी नरता हूँ। नाम करता हूँ इसके लिए तनस्वाह लेता हूँ। नहीं तो क्या मुफ्त में काम करूं? या मुफ्त की तनस्वाह दं! तुम तनस्वाह दो तो तुम से ले दं। कही, देती हो ?' लेकिन मेरी बात कार्यकर्त्ता के गले कैसे उतरे ? वह अपने दिल में समझता है मैं भंगी से बड़ा हूँ। उसे समझना चाहिए कि भंगी जिस तरह काम करता है और वेतन लेता है उसी तरह में भी काम करके वेतन टेवा हूं। लेकिन उसके तो दिल के किसी कोने में यह भावना दवी हुओ रहती है कि मैं तो परोपकारी भंगी हूं। अगर मैं तनस्वाह छूं वो निस मंगी वन जाङंगा । तो क्या सारा जन्म मंगी ही रहूंगा ? ऐस उते डर लगता है। उसे यह आशा होती है, कि ज्यों ही में भंगी नाम गुष्प करूंगा, लोग तुरन्त साय देने लगेंगे । लेकिन लोग फीरन साय नहीं

देते। ऐसी आशा भी रखनी चाहिए। गीता भी यही कहती है कि पल की आशा न रक्खो। इसलिए कार्यकर्ता को मौजूदा पीढ़ी की सेवा ही करते रहना चाहिए। फल के लिए कम-से-कम अगली पीढ़ी, तक धारज रखना चाहिए यह एक बात हुई।

समरसता का अर्थ

दूसरी बात यह है कि देह।तियों से समरस होने का ठीक ठीक मतलब समझना चारिए। उनका रंग हम पर भी चढ़ जाए, इसका नाम उनसे मिलना नहीं है। इस तरह मिलने से तद्रूपता आने लगती है। मेरे मत से समाज के प्रति आदर का जितना महत्त्व है उतना परिचय ना नहीं है। समाज के साथ समरस होने से उसका लाभ ही होगा ऐसी वात नहीं । हम अगर ऐसा मानें तो उसमें अहंकार है । हम क्या कोई पारस-पत्थर हैं कि हमारे केवल स्पर्श से समाज की उन्नति होगी ? केवल समाज से समरस होने से काम होगा ऐसा मानने में जडता है। रामदास कहते है, 'मनुष्य को ज्ञानी और उदासीन होना चाहिए। -समुदाय का हीसला रखना चाहिए। लेकिन अखंड और स्थिर होकर एकान्त सेवन करना चाहिए।' वे कहते हैं कि, 'कोई जल्दी नहीं है। ज्ञान्ति से और अखण्ड एकान्त सेवन करो ।' एकान्त से आत्मपरीक्षण का मौका मिलता है। लोगों से किस हद तक संपर्क बढ़ाया जाय यह ध्यान में आता है। अन्यया अपना निजी रंग न रहकर उसपर रंग चढ़ने लगते हैं। कार्यकर्ता फिर देहातियों के ही रग का हो जाता है। उनके चित्त में व्याकुलता पैदा होती है और वह ठीक भी होती है। फिर उसका जी चाहता है कि किसी वाचनालय या पुस्तकालय की पनाह छूं। एकाध बड़े आदमी के पास जाकर कहने लगता है कि मैं दो-चार महीने आपका सत्सग करना चाहता हूं। फिर वे महादेवजी और ये नन्दी, दोनों एक रहने लगते है। वह करता है, 'मैं बडा होकर खराब हुआ। अब त मेरे पास आकर रहा है। फायदा कुछ मी नहीं। इसिलए समाज में सेवा के लिए ही जाना चाहिए। बाकी का समय स्वाच्याय और आत्मा परीक्षण में विवाना चाहिए। आत्मपरीक्षण के विना उन्नति नहीं हो सकती। अपने स्वतंत्र समय में हम अपना एकाध प्रयोग भी करें। वर्गीचे का शौक हो तो बगीचा लगावें। कई कार्यकर्त्ता कहते हैं कि, 'क्श' करें, चिन्तन के लिए समय ही नहीं मिलता। जरा बैठे नहीं, कि कोई न कोई आया नहीं।' जो आवे उससे बोलने में समय बिताना सेवा नहीं है। कार्यकर्ता को स्वाच्याय और चिन्तन के लिए अलग समय रखना ही चाहिए। एकान्त-सेवन करना ही चाहिए। यह भी देहात की सेवा ही है।

## क्षियाँ गैरहाज़िर क्यों ?

अब इन खादी यात्राओं के संबंध में एक बात कहनी है। यहां पुरुषों की ही संख्या अधिक है। जो खियाँ आई है वे शहर से आई हैं। गावों से खियाँ नहीं आई। खादीधारी कियाँ बहुत-सी हैं ही नहीं। देहातों से यहा सिर्फ दो-चार आई हैं। अगर महिलाश्रम की बहनों को छोड़ दिया जाय तो पुरुष और छियों का अनुपात ४०१ होगा। इतना परक तो सरकारने मतदान का अधिकार देने में भी नहीं किया। खादीधारी खियों की संख्या कम है। इसका एक कारण तो यह है कि हमने जान-बूझकर खादी महंगी कर दी है। और दूसरा कारण यह है कि पुरुषों का खादी पहनना काकी माना जाता है। वह बाहर जाता है। कचे डंडे पर अगर झंडा फहराया जाय तो सब को दिखाई देता है। उसी तरह अगर पुरुप के अर्थर पर सादी हो तो देशमिक का श्रेय मिलता है। अब केवल खास समाओं और उत्सवों में सादी पहनने से काम नहीं चलता। वह हमेशा पहननी पड़ती है। यह मुश्किल है। इसिएए बाहर धूमनेवाला सिर्फ

खादी पहनता है। घर के अन्दर खादी का प्रवेश नहीं होने पाता है। दूसरी यात्राओं की अनेक बातें हम नहीं लेते। लेकिन उनके गुणों को अहण तो करना चाहिए। पंढरपुर के तीर्ययात्रियों की मंडली में सो में से चालीस क्षियों होती हैं। कम से उतनी तो यहाँ हों। मैं तो कहता हूँ कि पुरुष खुद महीन स्त कात कर क्षियों को साड़ियां बुनवा दें, तो वे आसानी से खादी पहन सकेंगी।

#### 'स्त्रियों की सेवा करो

मेरी बात कहाँ तक जैंचेगी यह मैं नहीं जानता । ख्रियों के लिए -कोई काम करने में हम अपनी हतक समझते हैं। पवनार का ही उदाहरण ःलीजिए । व्याकरण के अनुसार जिसकी गणना पुर्लिंग में हो सकती है ऐसा **'एक भी आदमी अपनी घोती आप नहीं घोता । बाप के कपड़े** छड़की धोती है और भाई के कपड़े वहन को घोने पड़ते हैं। माँ की साड़ी धोंने में भी हमें शर्म आती है, तो पत्नी की साड़ी धोने की बात ही कौन -कह सकता है ? अगर विकट प्रसंग आ ही जाये तो एकाध रिस्तेदारिन धो देती है। और वह मी न मिले तो पड़ौसिन वह काम करेगी। अगर न्वह भी न मिले और पत्नी की साडी धोने का मौका आ ही जाये तो फिर -वह काम शाम को कोई न देख पावे ऐसे इन्तबाम से, चुपचाप, चौरी से, -कर लिया जाता है, ऐसी हालत है। और मेरा प्रस्ताव तो इसके बिलकुल उत्टा है। लेकिन अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो आगे चल कर वे स्त्रियाँ ही तुम्हारे कपड़े बना देंगी, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। ग्एकबार में खादी का एक स्वावलंबन केन्द्र देखने गया। दफ्तर में कोई - सत्तर पचहत्तर स्वावलंत्री खादीधारियों की तालिका टंगी हुई थी। लेकिन उसमें एक भी स्त्री नहीं थी। वहा जो सभा हुई उसमें मेरे कहने से -खासकर स्त्रियाँ भी बुलाई गईं। मैंने पूछा, 'यहा इतने स्वावलंबी खादी-म्बारी पुरुष हैं, लेकिन स्त्रियाँ नहीं कार्तेगी ?' स्त्रियोंने जनाव दिया, 'हम

ही तो कातती हैं। 'तब मैंने खुद हाय से कातने वाले पुर्वों से हाय उठाने को कहा। कोई तीन-चार हाय उठे। शेष सब क्रियों हाय कोत गए स्त के बोर पर स्वावलंबी थे। इसिलए कहता हूं कि फिल्हाल हुम उनके लिए महीन स्त कातो। आगे चलकर वे ही तुम्हारे सोर कपड़े तैयार कर देंगी। कम से कम खादी-यात्रा में पहनने के लिए एक साड़ी अगर तुम उन्हें बना दो तो भी संतोष मान छंगा। अगर वे यहाँ आएँगी तो कम से कम हमारी बातें तो उनके कार्नो तक पहुँचेंगी। इसिलए: आपसे कहता हूं कि अगले साल जितनी संख्या में आप आयेंगे, उतनी ही सख्या में खियों को लाइए।

# जैन मंझन जगह-जगह (जैन संस्कृति का न्यापक रूप) महात्मा भगवानदीन

बोल-चाल का सीधा-सादा शब्द मंझन संस्कृति की जगह काम में लाना प्यारा लगता है। 'संस्कृति' इने-गिने लोगों का लम्ज है और मंझन सब का।

संस्कृति या मझन उन्हीं के लिए ठीक बैठता है, जो आत्मा के होने में विश्वार्य रखते हैं। जो किसी वजह से आत्मा को मी नहीं मानते, वे संस्कृति शब्द की कैसे विधि बैठाते हैं—उनकी वे जानें।

## केवल मानव-संस्कृति

हिन्दू सच, जैन सच, बौद्ध सच, ईसाई सच या मुस्लिम सच जैसे वोल पढ़े-लिखों को ही नहीं अनपढ को भी बेमतलब जचेंगे। काश ऐसा ही हिन्दू-संस्कृति, जैन-संस्कृति, मुस्लिम-संस्कृति, इत्यादि बोलों के साय भी होता। हमारे कान इन वोलों को भी बेमतलब समझते होते, तो आज मनुष्यों की आत्माएं कहीं ज्यादा मंझी हुई मिलती, दुनिया के आदमी कहीं ज्यादा मुखी पाये जाते। संस्कृति को मानव-संस्कृति नाम से ही पुकारना ठीक जंचता है। हिन्दू सस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, मारतीय संस्कृति, चीनी-संस्कृति, बोलों को रिवाज में लाना संस्कृति के लिए घातक ही सिद्ध हुआ। हा हिन्दू-संस्कृति या चीनी-संस्कृति से यदि यह मतलब हुआ करता कि हिन्दू-संस्कृति या चीनी-संस्कृति से यदि यह मतलब हुआ करता कि हिन्दू-संस्कृति या चीनी-संस्कृति से यदि यह मतलब बुआ करता कि हिन्दू-संस्कृति या चीनी-संस्कृति से यदि यह मतलब बुआ करता कि हिन्दू-संस्कृति या चीनी-संस्कृति से यदि यह मतलब बुआ करता कि हिन्दू-संस्कृति या चीनी-संस्कृति से यदि यह निल्हिली या चीनी-संस्कृति के लिए घातक के माँ से या खुद संचे उठने में कितनी मदद की, तो हिन्दू-संस्कृति या चीनी-संस्कृति जैसे बोल कानों को मीठे लग सकते थे; पर पढ़ी-लिखी

और अनपढ़ जनता दोनों ही इन बोर्स्ने से यह अर्थ नहीं निकालती। हिन्दू संस्कृति का अर्थ होता है हिन्दू किस तरह रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, किस तरह विवाह-शादी करते है, मुदों को जलावे या दफनाते हें, कैसे कपड़े पहनते हैं। टींक इसी तरह चीनी सस्कृति का अर्थ होता है चीनी क्या-क्या कैसे-कैसे करते हैं। यदि खाने, पाने, पहनने के रस्मोरिवाज को संस्कृति का नाम दिया जाये, तत्र तो मोहनटाल संस्कृति, चिंफू संस्कृति, मोहम्मदअली संस्कृति, जोन सस्कृति, जैसी संस्कृतियां मी ठीक समझी जानी चाहिये; यही क्यों क्या सस्झति, कौआ संस्कृति भी ठीक समझी जानी चाहियें; क्योंकि यह दोनों परिन्द एक दूसरे से अलग ढग के घोंसले बनाते हैं। हर मुन्क, हर जाति का हर आदमी दूसरे से कुछ अलग तरीके से ही व्यवहार करता है। फीज या ऐसी ही संस्थाओं को छोड़कर हर शहर अपने ढग के कमड़े पहनता है, अपनी पसन्द का खाना खाता है, और अपनी ही तरह का मकान बनाता है। खाने पहनने से संस्कृति कुछ की कुछ मान होने से, संस्कृति का मजाक उड़े विना नहीं रह सकता।

## पाँच सचाइयाँ

वंस्कृति लप्ज को तोड़-फोड़कर देखने वे मुझे तो उसके अन्दर विवाय इन चीजों के और कुछ न मिला: (१) औरों को न सताना, (२) एच वोलना, (२) चोरी न करना, (४) जल्रत से ज्यादा सामान न रखना और यह कि (२) मदों को दूसरी औरतों की ओर और और तों को दूसरी मदों की तरफ बुरी नजर से न देखना। यही पाच सचाइयाँ मिलकर सस्कृति नाम पाती हैं। कोई एक बढ़िया कपड़े पहनने वाला नहा घोकर सफाई से खाने वाला, रेल तार जैसी चीजों को अपने दिमाग से सोचकर बना लेने वाला यदि सब को सताता हो, चोरी करता हो या दुराचारी हो, तो क्या उसे कोई मंझी (संस्कृत) आत्मा कहेगा ? उसे उसकी

उन एव योग्यताओं के साथ बगछी ही माना जायमा 1 क्या आज मी अंग्रेज नर्मनों को न सही तो नाजियों को जहाली नहीं कह रहे हैं और क्या इसी तरह नर्मन लोग अंग्रेजों पर नहीं तो अंग्रेज सिपारियों पर बर्भरता का दोष नहीं लगा रहे हैं ! संस्कृति का अर्थ मंझी आत्मा के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। मझी आत्मा का अर्थ कपर वर्ताई हुई 'पाच सचाइयों से सजा हुआ आत्मा ही हो सकता है। फिर न माल्स क्यों सब पढ़े-लिखे किसी जाति या देश की संस्कृति का बखान करते हुए उनके रहन-सहन, खान-पान, घर-मकान का जिक कर बैठते हैं और उन्होंने अपनी आत्माओं के माझने में या दसरों को ऊंचा उठाने में क्या हिस्सा रिल्या, उसे एक दम छोड़ आते हैं।

मानव-संस्कृति के खिवाय, जैन-संस्कृति, मुस्लिम-सस्कृति जैसे अह

में जैन एंस्कृति जैसे बोल में रिवाजी मानों में विश्वास नहीं करता; में आगे तो जो कुछ लिख्ंगा, उसके जरिये सिर्फ यह बताने की कोशिश करंगा कि जैनों ने मनुष्यों की आत्माएं मांझने में क्या कोशिश की; और क्या क्या तरीके निकाले और उसमें कहा तक कामयाव हुए। उन्होंने कौन कौन से नये विचार दुनिया के सामने रखकर दुनिया के लोगों को अपनी आत्माओं को ऊचा उठाने में लगाया।

# जैन ऋषियों का कार्य ,

वैन ऋषियों ने अपनी आत्माओं को औरों की तरह केवल माझी ही नहीं, और भी किस किस तरह माझते हैं, इसे गीर से देखा भी। उन्होंने जो कुछ बताया उसमें कुछ नया न होने पर भी नयापन मिलेगा ही। विज्ञानियों की तरह उन्होंने, कामयात्री हासिल करने की राह में जिन दिक्कतों को आते देखा, या जिन आसानिओं की मदद मिलती पाई, उनको सीधी-सादी बोली में आने वाली सन्तान के लिए लिखकर रख दिया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अमुक देवता को मान लो, तुम त्र नाओंगे । हा, समझाते समझाते अपनी सिद्ध आत्माओं से यह जरूर कहलनाया कि "देखों! जब तक तुम हमें पूजते रहोगे या पूजने के ख्याक में रहोंगे, तब तक इस जैसे नहीं हो सकोगे। हमें पूजना छोड़ अपने को पूज कर ही हम जैसे बन सकोंगे।" क्या उनके यह थोड़े लफ्ज मुक्ति की इनारेदारी और दलाली का खात्मा करने को काफी नहीं हैं! पैसा, दवाखाने की चींजें, सीख तक की भीख मिल सकती है, गुनों की नहीं, आजादी की तो कैसे भी नहीं। आत्मा की मंझी हुई हालत का नाम ही आबादी है, मुक्ति है। उसकी भीख कीन देगा ? महनत करो वह मिलेगी; मागी वह चीज जाती है जो अपने में न हो, आजादी तो अपने अन्दर ही है, अपनी ही चीज है, मुद्दत से उसका रस न लेने से उसकी याद नहीं रही और इतनी याद भूली कि याद दिलाने पर भी याद नहीं आती । याद मले ही कोई दिलादे, दे नहीं सकता । जैन ऋषि छदि. करने में विश्वास नहीं करते, शुद्ध होने में विश्वास करते हैं। रामदत्त अलाहबर्क्श का आत्मा माझ नहीं सकता, अलाहबर्क्श की आत्मा को अलाहबच्या ही माझेगा। चोटी, जनेऊ, दाढ़ी, तिलक या किसी वाहरी रंगसाजी या काटछाट से कोई जैन नहीं हो सकता। जैनों के यहा पैदा होकर जाति से जैन मले ही कहलाने लगे, जैन लफ्ज़ के मानों में जैन नहीं हो सकता। जैन बनने की एक ही शर्त है: 'यह मान हो, जान लो कि हम हैं और आजाद हो सकते हैं, जैसे ही आपने यह माना जाना आप जैन हो गये, और जैनों से इज्जत पाने के इकदार भी। जैन के रुपजी माने हैं 'जीतनेवाला' या यों समझ लीजिए 'जीतने के लिए तैयार' या 'जीतने के लिए चलनेवाला' यानी आजादी का सिपाही । जैनः धर्म का अर्थ है विपारियाना धर्म। आखिर मोह की फौज के सामने, अड़ डटने के लिए सिपाही की जहरत नहीं तो और किस की हो सकती है । जीवन को सभी धर्मों ने युद्ध माना है फिर कोई भी, किसी धर्में का माननेवाला भी सिवाय सिपाही के और क्या कहला सकता है । आज़ादी विकी की चींज नहीं, नहीं तो बनिया बनकर ही खरीद लेते। यह तो अड़ डट कर और तन, मन, धन की बाजी लगाकर ही मिलने वाली चींज है। इसलिए सिपाहियाना धर्म ही काम आ सकता है बनियाल धर्म नहीं।

### दिक्कतें

जैनों के सामने सबसे बड़ी दिक्कृत यह यी कि दुनिया के ज्यादा लेग यह माने हुए थे कि इस दुनिया का कोई एक बनाने वाला है, इतना ही नहीं, वे यह भी मानते थे कि जो, जो कुछ करता है, वह वह नहीं करता, ईश्वर करता है। यूं तो यह विचारधारा बड़े काम की चीज़ है, अगर इस धार में वह कर आदमी अपने घमण्ड को तोड़ डाले, और अपनी खुदी को भूल जाये, अपनी सारी मलाइयों को ईश्वर की दी हुई माने। ऐसा करने से तो वह 'नेकी कर कुएँ में डाल' वाली कहावत को पूरा करता है, पर उस समय जब जैनधर्म पैदा हुआ, लोग ईश्वर की कराई हुई मान, एक दूसरे को खाये डाल रहे थे। इसालए जैनों की यह नई विचारधारा कि 'ईश्वर दुनिया का बनाने वाला नहीं है' बहा कर लोगों को आतमा माझने और कचा उठने में लगाया। कुछ भी हो, यह विचारधारा बड़ी आकर्षक साबित हुई और लोग सन्दमुन अपने को संस्कृत करने में लग गए।

## दुनिया किसने बनाई ?

बात यहीं तक नहीं रह सकती थी। यह बोझा जैनों के सिर पडा. कि वह यह बतार्थे कि आख़िर दुनिया किसने बनाई ? क्योंकि पढ़े-लिखों को मलाई करते करते तथीयत क्य जाने से ऐसी वात जानने की भी जरूरत न्यी। जैनों ने इस सगल का जयाय 'दुनिया हमेशा से है' कह कर रालना चाहा, पर इसमें काम न चला। उन्होंने और ज्यादा जानना चाहा और जो कुछ ज्यादा बताया गया उसी को आप 'जैन दर्शन' नाम से पुकार नकते हैं। इस दर्शन की तैयारी में जो वक्त लगा, वह वक्त आन्माओं के उठने उठाने के हिसाय से फिल्ल ही गया समिशिए। हा, उस समय वह दर्शन हगमगाते और चटपटे इस्तहारों का काम कर गया, और काफी से ज्यादा आदिमियों को अपनी ओर खोंच कर, ऊँचा उटने में लग मी गया। पर सब दर्शनों की तरह जैन-दर्शन भी जैन-पन्य चलाने में सहायक हुआ और फिर लोगों को ईस्वर की जगह उसको मान लेना जरूरी हो गया, और आन्माओं को माझकर आदिमियों और जानदारों के चाय मिळ्लूल कर रहना गैर जरूरी।

## द्रव्य-व्यवस्था

वैनों ने ईरवर की दुनिया यनाने वाला जात की जगह लोगों को यह किखाया कि यह चीजें हमेशा ते हैं और हमेशा तक रहेंगी। उनकी यह जात मानने में विद्वानों को ऐतराज नहीं हो सकता या, क्योंकि वह एक ईरवर को हमेशा से मानते आ रहे थे। कुछ तो ईरवर, प्रकृति, जीव कई चीज़ों को हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगी मानते ही थे। जैनों की यह चीजें हैं: १. जीव, २. पुद्गल (प्रकृति), ३. धर्म (ऐसी न दिखाई देने वाली ताकत, जो जीव और प्रकृति को चलने में मदद करती है, खुद चलती नहीं), ४. अधर्म (ऐसी न दिखाई देने वाली ताकत, जो जीव और प्रकृति को ठहरने में मदद करती है, खुद उहराती नहीं), ५. काल (ऐसी न दिखाई देने वाली ताकत, जो और सबको और अपने आपको भी बदलती रही है। साल, दिन, चंटे, घड़ी यह काल के जिस्म हैं, काल की आत्मा नहीं। काल की आत्मा तो वदन्दने वाली

ताकत ही है), ६. आकाश (सबकें। जगह देने वाल्प्रे चीज)। इन्हीं ६ चीजों ते उन्होंने तीनों लोक और अलोक की रचना को पूरा किया।

जैनों ने उस समय की दिक्कतों को दूर करने के लिए और भी तरह तरह की विचारधारा वहाई। और उस समय तरह तरह के फैले हुए वमें। को मिलाने की कोशिश की और उन धर्में। के मानने वार्ले की एकः भाईचारे में बाधने की हिम्मत की; क्योंकि बिना उस भाईचारे के मनुष्य समाज सब का सब ऊंचा नहीं उठ सकता या और सबके उठे विना कुछ के उठने से वह चीज नहीं मिल सकती थी, जिसे जैन पाना चाहते थे ।

परमात्मा क्या ?

उनकी एक विचारधारा थी . ईस्वर है, पर वह अपने में सुखी रहने के सिवा (निजानन्द रसलीत) दुनिया के बनाने के झझट में नहीं पडता । अवतार बाद उनको अपने काम का नहीं जंचा । सीघे साटे शन्दों में उन्होंने बताया कि ईश्वर नीचे नहीं उतरता और इस तरह अपना पतन नहीं करता । हर प्राणी के अन्दर ईश्वर है और वह माया का जाल तोड़कर, मेरे लफूनों में आत्मा को माझकर, आजकल के लफ्नों में संस्कृत होकर, ऊंचा उठता है, और परमात्मा का खेल खेलता है। सार यह कि आत्मा परमात्मा बनता है, परमात्मा आत्मा नहीं । यह नया विचार मन लगता विचार सिद्ध हुआ।

## ही और भी

एक तर्क या 'ही' मत कही 'भी' कही, इस 'ही' और 'भी' के भेट ने लड़ते हुए मत-पन्यों को किसी हद तक लड़ने से जरूर रोका। जैनों का कहना है कि यह मत कहो कि एक आदमी वेटा ही है, वह अपने वेटे का बाप भी है, अपने मामा का माजा भी है, अपनी बहिन का भाई भी। हर चीज अनेक गुणों से भरी हुई है। ईश्वर कर्त्ता ही है, यह मत

कहो, इंस्वर कर्ता भी है कहो। उनका कहना है कि आदमी के अन्दर का ईस्वर भी ईस्वर है। आदमी जो कुछ करता है वह उसके अन्दर का ईस्वर ही तो करता है। इस नाते ईस्वर कर्ता भी है, दुनिश के बनाने के लिए एक अलग ईस्वर की बात उनको नहीं जिंची। और शायद उनको यों भी नहीं जेंची कि वे जिस ढंग पर मनुष्य समाज को ऊँचा उठाना चाहते थे, उसमें ईस्वर की दुनिया बनाने वाली बात, और कर्मों के फल देने वालो बात ठीक ठीक नहीं खप सकती थी।

## समाज की भलाई में व्यक्ति की भलाई

एक युक्ति थी -- बच्चें। को इस बात की बड़ी जरूरत होती है। कि जब वह कोई अच्छा या बहादुरी का काम करें, तो माँ-बाप या और कोई बूढा बड़ा उन्हें देख रहा हो । बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी यह आदत पाई जाती है। बच्चों में एक आदत और होती है, वह इनाम के लालच या डण्डे के डर से काम करना , मनुष्य समाज अपनी वचपन की हालत में ही नहीं, आज भी इन आदतों से बचा हुआ नहीं है। उसे ऐमे इंखर की जरूरत थी और है, जो उसे बहादुरी का काम करते हुए देखे, और उसकी मलाई का इनाम दे और अपने से मजबूत धुरमन की सजा दे। तुनते हैं, अमरीका के मुल्क को छोड़ वाकी मुल्कों में मजदूर विना मेड (ओवरित्यर) के काम नहीं करते । अमरीका में अपने ऊपर मेड की तैनाती को मजदूर बुरा समझते हैं। ठीक इसी तरह जैनों को यह नात मनुष्य समाज की शान के खिलाफ माछ्म हुई कि वह ईश्वर के डेड के वल काम करे या स्वर्ग-मोध के सालच में आकर (जिसके दरवाजे की कुर्जी ईश्वर के हाथ में चताई जाती है) मले कामों में लगे। इसलिए जैनों ने एक और 'नया ख्याल दुनिया के सामने रखा। वह यह कि आदमी दूसरों के साथ मलाई कर के ही अपना मला कर सकता है। दरख्त अपने फल आप नहीं खाते औरों को खिला कर ही फलते-फूलते हैं, गाय अपना दूध आप नहीं पो सकती, औरों को पिलाकर ही तन्दुक्स्त रह सकती है। आदमी अपने गुणें से, अपनी सचाइयों से, आप फायदा नहीं उठा सकता; उसे समाज को फायदा पहुँचाने से ही फायदा होंगा। अपनी आतमा को अपनी मेहनत से आजाद करने में ही आदमी का भला है। यह खयाल लोगों के दिल में घर कर गया। ईश्वर से बिना डरे या विना इनाम की आज्ञा के वे अपने आपको कँचा करने में लग गए। अपनी आतमाओं के माझने में इस खयाल ने जादू का काम किया। फूल के साथ काटे की तरह इस कँचे खयाल में भी घमण्ड का काटा आ लगा। इसके लिए जैनों या उनके धर्म को जिम्मेदार ठइराना, अगर ठीक हो तो ठहराइए।

### पुराणों की कथाएं

एक सुधार था: कथा-पुराणों में ऐसी अनेक बातें थीं, जो विज्ञान की कसीटी पर नहीं कसी जा सकतीं थीं, और जिनका हो सकना दुनिया-दारों की समझ में असम्भव था; पर वे उन्हीं बातों पर एतकाद रखते ये और असम्भव होने के कारण अपने बुजुर्गों के कदम पर कदम रखकर नहीं चल सकते थे। आज भी राम और कृष्ण का अवतार मानने की वजह वे उन मुताबिक काम करने से साफ बच जाते हैं। अगर राम और कृष्ण को साधारण मनुष्य माना गया होता, तो मुमिकन है लोग उनके कदमों पर चलकर बहुत-सी आफतों से बच जाते और औरों को बचा लेते। शायद इसी किस्म के ख्याल से जैनों ने उन सब असम्भव बातों की सम्भव व्याख्या की, जैसे पुराणों में हनुमान जी को हवा का पुत्र माना गया है, इतना ही नहीं, उनको वन्दर मानकर उनके पूंळ भी जोड़ दी गई है। जैनों को वह ठीक नहीं जंचा, उन्होंने उसको यूं समझाया हनुमान जी के पिता का नाम पवनंजय कुमार था, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहते थे, वे हवा के लड़के नहीं थे, आदमी से ही पैदा हुए थे।

डनको वन्दर न मानकर उन्हें वानर-वंद्यी माना । वानर-वंद्य, वृद्ध-वंद्य (भेंड़िया-वंश), नाग-वंश, वगैरा वंश का जिक जगह जगह है भी । आक्कल मी जानवर के नामों पर नाम रखे जाते हैं। इस तरह फ्रां तुषार की रचता सुषार या, इस सुषार ने भी अनेकों को अपनी ओर. खींचा। यह वूसरी दात है कि आद दैनों के पुराण आप ही ऐसी असम्मव वार्तों से भरे पड़े हैं। ऐसा न होता तो आर्फ्यसमान के प्रवर्तक त्वामी दयानन्द को अपने सलार्यप्रकाश में चार कोस छम्बी-चौड़ी जू दिखा कर वैनधर्मका मजाक उड़ाने का मौकान मिल्ला। बह्या, विष्णु, महेश को जैनों ने उत्पाद, व्यय, श्रौव्य नामों से पुकारा है। जैनों का यह कहना है कि हर चीज हर वक्त त्रिगड़ती रहती है, बनती रहती है और कायम रहती है। जैसे आदमी का वचपन खत्म होता रहता है, बवानी जगद लेती रहती है और वह आदमी ज्यों का त्यों कात्रम रहता है। मिट्टी का लौंदा विगड़ता रहता है, उसका घड़ा वनता रहता है, और मिछी च्यों की लों कायम रहती है। वस इसी नाश करने वास्त्री ताकत की हिन्दू महेरा नाम से पुकारते हैं, और पैदा करने वाली को ब्रह्मा, और कायम रखने वाली को विष्णु कह कर पुकारते हैं। इसी तरह और भी देवी देववाओं की चम्मव व्याख्या की। यहा इतना कह देना जरूरी है कि कोई इसे दिन्दूषर्म का सण्डन न समझे। हिन्दू पुराणों में हर बाठ वसवीरी दोली (वित्रित भाषा) में नहीं गई है। एक बार मैंने स्वर्गीय नोंकमान्य तिलक के मुंह से गणेशजी को ज्ञान की तसवीर होतेवाली तनचीर मुनी थी । उन्होंने उनमें रागेशजी की सवाची चूहे की विस्लेपक (Analysis) से तुलना की यी। उनके मनुष्य के देह पर हाथी के सिर के रसं जाने को समन्त्रप (Synthesis) बनाया या, इलादि । उनका कहना या कि ज्ञान विष्टेयम पर सवार है। और विष्टेयम के माने काट बाट पर देखना है। चूहा हर चीज नो काटता है, गणेशनी की सवारी चूहा

रक्खा गया, इत्यादि । आज उसी जैनधर्म में अनेक देवी-देवता खड़े हो गए हैं और उसी तरह पूजे जाते हैं, जिस पूजने को ग्रुह्त के बैनों ने जोरों से रोका था । इस सुधार के ख्याल ने अपना काम खूब किया और लाखों-हजारों को नहीं तो सैकड़ों विद्वानों को कथा-पुराणों को नया रूप देने में लगा दिया ।

एक नई खोज: दर्शन की एक और वात जो उन्होंने दुनिया के सामने रक्खी वह थी "कुछ नहीं से कोई चीज पैदा नहीं हो सकती और जो है, उसका नाम्न नहीं हो सकता ।" सिर्फ शक्लें वदलती रहती हैं। इस विचार में शून्यवाद का खण्डन है। पर वास्तव में शून्यवाद शून्य का अर्थ 'कुछ नहीं' न लेकर 'सूक्ष्म' अर्थ लेता है। जैसे दवा हमारी आखों के लिए शून्य हो सकती है। जीवात्मा तो हमारे लिए हर तरह शून्य ही है। पर यहा शून्य का मतलब सिवाय सूक्ष्म (लतीफ) के और कुछ नहीं, हो सकता।

एक गहरी हुनकी: आत्मा के माझने यानी आदमी के सुसंस्कृत होने

में सब से जरूरी चीज है 'खुदी का मिटाना'। खुदी मेरे-तेरे पन का एक
नाम है। में 'में' हूं, यह चीज मेरी है, तू 'तू' है, यह चीज तेरी है,
यह विचार जितना जिछमें कम है, उतना ही उसका आत्मा मझा हुआ
है। मंझी हुई आत्माएं कई एक-सी मिल सकती हैं, पर वे बाहरी वर्ताव
में एक-सी नहीं पाई जावेंगी। मझी हुई आत्मा भी हर समय न्नतांव में
एक-सी नहीं मिलेगी। खुदी की कमी ही मनुष्य की सस्कृति का माप
है। खुदी को ही मोह कहते हैं। गुस्सा, घमण्ड, लालच, कपट यह
चीजें मोह की जड़ को सींचती हैं। गुस्सा, घमण्ड, लालच, कपट की
चाण्डाल-चौकड़ी पर जैनों ने बहुत विचार किया है। उनकी विचार
विद्या (Thoughtscience) इसी चाडाल-चौकड़ी की कमी पर निर्मर है;
हिंसा की जड़ में भी यही चाण्डाल-चौकड़ी रहती है। हिंसा आत्मा का

विभाव (विकार) है। स्वभाव प्रेम है, हिंसा प्रेम का विकार हैं। चाण्डाल चौकड़ों में से कोई भी आत्मा का स्वमाव नहीं। आत्मा का स्वमाव है क्षमा (माफी) । गुस्सा क्षमा का विकार है। आत्मा का स्वभाव है समता। घमड समता का विकार है। आत्मा का स्वभाव है ऋजता (साफादिली), कपट ऋखता का विकार है, इत्यादि । जैसे ठंडा पानी आग के साथ मिलकर आदमी को जला सकता है। इसी तरह प्रेम खुदी के साथ मिल, क्षमा खदी की गोद में बैठ. साफादिली खुदी की मुहबत पा समाज और आदमी दोनों ही को खुदा के स्तजे से गिरा कर मामूली आदमी ही नहीं जानवर बना देते हैं। चाण्डाल-चौकडी के कम होने या काबू में होने ते हिंसा घटती जाती है और प्रेम बढता जाता है। कोई जानदार पूरा हिंसक कहीं नहीं मिल सकता। आफ्रिका के आदमखोर अपने वच्ची को नहीं खाते । जानवर भी ऐसा नरीं करते । जिसमें जितने दर्जे का प्रेम है, उसमें उतने ही दर्जे खुदी कम हो चुकी होती है। अहिंसा (प्रेम) खुदी की कमी का नतीजा है। खुदी को कम किए विना जो अहिंसा पाइँ जाती है. वह कायरता को छिपाने के लिए होती है; इसलिए वह कायरता ही है। उस का नतीना भी नहीं होगा, जो कायरता का होता है। जैनों की अहिंसा भी जैन कुछ में पैदा होने से उनके पीछे लग गई है। वह खदी को मिटाए विना अहिंसा का नाटक खेलते और बदनाम होते हैं। अहिंसा में एक वडी कभी है, वह खुदी की कभी की भी बताती है और कायरता की ढाल भी बन जाती है। इस तरह की कमी ऊपर बताई हुई पाचों सचाइयों में है। आईसा धर्म नहीं है, किन्तु धर्मात्मा की पहचान है। धर्म है प्रेम, धर्म है खुदी ना मिटना और परम धर्म है आत्मा का खुदी से त्रेकौस होना । धर्म का अर्य स्वभाव है । आत्मा का स्वभाव में होना ही परमान्मा बनना है।

स्वाधीनता प्रेम जैन कहते हैं सारी आत्माएं आप ही अपने को माझने में लगी हुई हैं, उसके समझने के लिए जैनों ने क्या मान स्क्खा है, थोड़े में जान लेना जहरी है।

जगत में चार और केवल चार तरह की चीजें मिलती हैं —

- (१) हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगी, जैसे जीवात्मा ।
- (२) हमेशा से हैं, पर हमेशा तक नहीं रहेंगी, जैसे जीव और कर्म-सम्बन्ध ।
- (३) हमेशा से नहीं हैं, पर हमेशा तक रहेगी, जैसे किसी एक जानदार की मुक्ति—आजादी !
- (४) जो न हमेशा से है न हमेशा तक रहेंगी, जैसे किसी जानदार का अपने साय बॉघा हुआ कोई एक कर्म।

जीवात्मा के साथ कर्म हमेशा से वंधा हुआ है। हमेशा से हैं। जीव इससे छूटने की कोशिश में है। दरख्त ऐसे जानदार हैं, जो अपने छुटकारे की कोशिश में कोई खास हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए उनमें जो जान है, उसको जैन 'कर्म-फल चेतना' के नाम से पुकारते हैं। शकी कींड़े मकोडों से लेकर आदमी तक की जान 'कर्म-चेतना' कही जाती हैं, क्योंकि वह अपने छुटकारे में अपनी मेहनत भी लगाते हैं। मुक्त आत्माओं की जान का नाम है 'शान-चेतना' क्योंकि छुटकारे के लिए कुछ नहीं करना, वे आजाद हो चुके हैं।

जैन धर्म मनुष्य के बाहरी बर्ताव से अन्दर की जाच नहीं करता, वह तो सिर्फ यही बताता है कि अन्दर विचारों के बदलने पर बाहरी वर्तावों में बदलाव होना जरूरी है। मिसाल के लिए जैनधर्म के मुताबिक उम आदमी की, जिसके अन्दर देश की आज़दी का समुद्र लहरें मारने न्छगा है, पहचान यह है.

#### আত अङ्ग

- (१) उसने देश की आज़ादी में कोई शत न रोगा और न निर्माण तरह का हर रहेगा।
- (२) वह अपनी देश सेवाओं या बदला न नारेगा, न सेवा ना वदला सेवा से, न धन से, न तारीपी और प्रसिद्धि से।
- (२) वह कभी अपनी डींग न हाकेगा और न मुक्क की खिदमउ करनेवालों की बुराई करेगा।

अपनी कमियों को लोगों के सामने रखने में उसे जन भी शिक्षक न होगी, पर औरों की कमियों को वह छिपायेगा और छिपाने की पूरी कोशिश करेगा।

- (४) कोई मुल्क की रिनद्मत करनेवाला यदि आज़ादी में शक करने लगे और गिरने लगे, तो वह उसे समझायेगा, उटायेगा और पिर काम में लगा देगा।
- (५) उसे किसी से नफरत न रहेगी और बीमारों की सेवा करने। में तो उसे मजा आने लगेगा।
- (६) देश को गुलामी में डालनेवाली कोई दात उसे न रूचेगी। और कितना ही वड़ा लालच उसे आबादी की गृह से न हटा सकेगा , यहा तक कि उसके मुल्क को गुलामी में डालनेवाले ईश्वर को भी उसकार सिर न सुकेगा; अगर ऐसा कोई ईश्वर हो।
- (७) प्रेम ना वह पुतला होगा। सारे देश सेवक और देश-वातियों के बीच उसका वही रिस्ता होगा, जो गाय और बहड़े के बीचर होता है।
- (८) वह कोई ऐसा नाम न करेगा, जिससे उसके देश की शान को बद्दा लगता हो । देश की शान को बढ़ानेवाले छोटे से छोटे काम में र

वह खुशी से शरीक होगा और उसका पूरा आनन्द उठायेगा। जैनों ने यह सब पहचानें बताकर भी साफ कह दिया कि मुमिकन हो सकता है । कि यह सब बातें एक आदमी में हो और वह आज़ादी का एतकाद न रखता हो। उन्होंने इस मामले को यहां नहीं छोडा, वे और आगे बढे और यह जानना चाहा कि आखिर यह आज़ादी की लहर किसमें क्यों उठती है ? और क्यों किसी में योडी देर और किसी में हमेशा तक रहती है।

यहा यह बता देना जरूरी है कि उनका कामयाबी का बताया हुआ
-रास्ता हर कामयाबी के लिए काम आ सकता है, चाहे वह मुक्ति पाना हो
-चाहे मुक्क की आज़ादी हो, चाहे व्यापार हो और चाहे डाका डालना
हो। जैसे रुपये से ज़हर और अमृत दोनों खरीदे जा सकते हैं। ठीक
उसी तरह इस कामयाबी की कुंजी से आज़ादी और बर्बादी दोनों के ताले
-खोले जा सकते हैं। यह खोलनेवाले की तिबयत पर निर्भर है।

## <sup>-</sup>चार कषाय (चाण्डाल-चौकड़ी)

आजादी की लहरें, उनका कहना है दो तरह से उठती हैं। एक अपने आप, दूसरी किसी के जोश देने से। अपने आप उठी हुई लहरें, हमेशा नहीं तो अक्सर कायम रहती हैं। जोश देने से उठी लहरें, अक्सर नहीं तो कभी कभी हमेशा रहनेवाली होती हैं। इतने से भी पढ़नेवालों की तसही न हो सकेगी और वह कुछ और जानना चाहेंगे। जैनों की खुद तसही नहीं हुई। वे और आगे बढ़े और इस नतीजे पर पहुंचे कि किसने गुस्सा, धमण्ड, लालच, कपटवाली चाण्डाल-चौकड़ी पर किसी हद तक काबू पा लिया है, उसमें उठनेवाली आज़ादी की लहेंर देर तक रहने वाली होती हैं। और जिनके यह चाण्डाल चौकड़ी विल्कुल काबू में नहीं आई, उनकी आज़ादी का जोश सोडावाटरी उफान जैसा होता है। जोर के आन्दोलन में केवल बरसाती मेंडक की तरह वेशुमार देशमक पैदा हो

जाते हैं या किसी नए चटकीले मटकीले धर्म के बेशुमार भक्त वन बैठते हैं। उन्होंने इस चाण्डाल-चौकड़ी के चार दर्जे कायम किए, उनके अनुभव ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। वेहद गुस्सा, जिसके रहते हुए कोई इन्सान किसी अच्छे काम में लगता ही नहीं। वेहद गुस्सा करनेवाले आत्महत्या (खुदकुशी) कर लेना खेल समझते हैं। दूसरा दर्जा वहुत गुस्सा, निसके रहते हुए फर्ज़ पूरा नहीं किया जा सकता। फिर वह फर्ज़ किसी किस्म का क्यों न हों। तीसरा दर्जा मामूछी गुस्सा, जिसके रहते हुए अपने अन्दर की ताकत का अन्दाना नहीं लग सकता और इस वजह से वह इतना कैंचा नहीं उठ सक्ता, जो दूसरों को रास्ता वता सके। चौया दर्जा मीठा गुस्सा, निसके रहते आदमी आदमी रहता है और दुनिया से रिस्ता बना रहता है। इसको गुस्सा न कह कर माफी का नाम दिया जाए तो बेजा न होगा। यह गुस्सा न मिट सकता है न. मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। ये चार दर्जे गुस्से की तरह, धमण्ड, लालच, और कपट के भी समझ लेने चाहिए। चौये दर्जे में धमड स्वामिमान कहलाता है, कपट सादगी वन जाता है, लालच प्रेम में तव-दील हो जाता है। दर्जे आयम करके ही वे चुप न रहे और आगे वढ़े, और इस नतींके तक पहुँचे कि खुदी की कमी से ही चाण्डाल-चौकड़ी आप कमज़ोर होती चली जाती है; और प्रेम के बढ़ने से कर्तन्य पालने में मना आने लगता है। भीरे भीरे खुदी निलकुल मिट नहीं नाती तोः मिटी-जैसी हो जाती है। और चाण्डाल चौकड़ी मीठी चौकड़ी बन जाती है। ऐसी आत्माए ही गुलाम मुल्कों को आज़ाद करने, घर्मी की स्यापनाः करने और करोड़ों को सबे रास्ते पर लगाने में समर्थ होती हैं। जैन मंझन या संस्कृति

नैनों के बड़े बड़े मन्दिर, कुछ कुछ जैनों का खास तरह का तिलक; - अनके कुछ साधुओं का विल्कुल नंगा रहना, कुछ का सफेद या पोले दपडे.

पहनना, उनका रात में न खाना, छान कर पानी पीना, बुछ का नंगी मूर्तियों का पूजना, कुछ का उन्हें कपड़े पहनाकर पूजना और कुछ का मार्तियों से दर भागना इत्यादि, जैन सस्कृति नाम से पुकारने में कम-से-कम मेरी इच्छा नहीं । मले ही कुछ जैन या अजैन विद्वान उसे ही उनकी संस्कृति समझते हों । अगर बैन संस्कृति नाम से किसी को पुकारना ज़रूरी ही हो, तो वह हो सकती है सारे हिन्दुस्तान पर, और आज कल सारी दुनिया पर आईसा की छाप। नयोंकि आहिसा एक ऐसा धर्म है, जो आत्माओं के माझने और ऊंचा उठाने में बहुत बड़ा हिस्सा लेता है। जैनों के अन्तिम तीर्थक्कर महावीर स्वामी के बाद भारनवर्ष में जितने मतों का प्रचार हुआ, उनमें से ज्ञायद ही किसी ने अहिंसा की अवहेलना करने की हिम्मत की हो। बौद्धधर्म का भी अहिंसा पर जोर था। पर जहा जहा बौद्धधर्म फैला, वहा अहिसा की जगह घोर हिंसा ही फैली हुई दिखाई देती है। इसिलए यह तो नहीं माना जा सकता कि हिन्दुस्तान पर लगी आहिंसा की छाप में बौद्धधर्म का भी हिस्सा है। जैन आज ढाई हज़ार वर्ष के बाद भी माँस न खाने के लिहाज़ से आहितक बने हुए हैं। कुछ उंगलियों पर गिने जाने वालों को छोड़कर जैन, हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भाग में रहें, मास न खाने वालों को जैनधर्म के अर्थों में पूरा अधितक तो नहीं मानता, मैं तो पहले ही कह चुका है कि अहिंसक वह ही है, जिसकी अहिंसा मोह की कमी का, नाश का नतीजा हो, न कि कायरता की ढाल या समाज के मय का परिणाम। शराब, जो अक्ल को मैला कर या भिटाकर अक्सर हिंसा का समन बन बैठती है, उसके भी जैन ऐसे ही बचे हुए हैं, जिसे मास-मक्षण से । आत्मा के कचे उटने में शरात्र से बचना भी बहुत ज़रूरी है और इस लिहाज़ से जैनों ने आत्माओं के माझने में यानी मानव सस्कृति को आगे बढाने में और धर्मों की अपेक्षा शायद ज्यादा काम किया है।

# गुलामी का इलज़ाम

इस गुलामी से दवे हुए हिन्दुस्तान में कुछ समसदार लेंगी ने एक नई आवाज़ उठाई है, वह यह कि जैनों की अहिंसा ने मुक्क को हिनडा नना दिया, और लड़ाई के काम का न खकर इसकी दूसरों का गुलाम वना दिया। मैं उनका वकील वन कर इसका जवाब न दूंगा। हा, इतना जलर क्टूंगा कि चौदह लाख जैनों के रहते मुक्क अगर गुलाम है, तो उनकी अहिंसा निमोदार हो या न हो ने सहर ज़िमोदार हैं। निनके बूढ़े वड़ों ने प्रकृति की गुलामी को भी वर्दाक्त नहीं किया और ईश्वर की गुलामी का भी खंडन किया, वे क्यों और कैसे इस गुलामी को वर्दास्त कर रहे हैं ? यों तो हिंसाबादी यूरोप के सारे मुक्क गुलामी में फल गए हैं, और वहा हिंसा गुलामी का कारण नहीं मानी जाती, वैसे ही अहिंसा भी गुलामी ना नारण नहीं हो सकती। अगर आहँसा की गुलामी ना नारण वहस के लिए मान भी लिया जाए, तब भी मुझे इसमें हिंसा पर अहिंसा नी ही जीत दिखाई देती है। चौदह लाख की आहिंसा मारत को गुलाम वनाए है और पौने चालीस करोड़ से ज्यादे आदिमयाँ की हिंसा उसके दूर करने में अलमर्थ है ! क्या इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि एक अहिंसक की अहिंसा का काम दो से पचासी हिंसक हिंसा से नहीं मिटा सकते। आहेंना को गुलामी का कारण नताना ऐसा ही होगा जैसे आहेंसा को हिंसा का कारण वताना। जैनधर्म के अनुसार गुलामी हिंसा है। गुलाम वनाने से गुलाम वनना कहीं बड़ी हिंसा है। जैन लफ़्ज 'जिन' से बना है। विन जिन् घातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतना । जैन का अर्थ हुआ नीतनेवाला। फिर न माल्म केले जैनधर्म को लोग गुलामी का कारण वना बेटे ! यह हो सकता है कि किसी धर्म के अनुवायी किसी मुल्क में वड़ी संख्या में रहते हुए भी कायर वन जाएं और मुल्क की गुलाम बना

बैठें, पर इस वजह से उनके धर्म को उस गुल्प्रमी का ज़िम्मेदार वता देने में वतानेवालों का ही नुकसान होगा, क्योंकि वह अपनी इस मनमानी खोज़ के भरोसे असली कारण तक नहीं पहुँच सकेंगे, और अपने को धोखा न देकर आनेवाली सन्तानों को भी धोखे में रखेंगे। उनकी लिखी हुई किताव अगली सन्तानों के हाथ में पड़ेगी और वह धोखे में रहेंगे। यह बात किसी से लिपी हुई नहीं है कि वे पढ़े-लिखों का हर अनोखी घटना का कारण ईस्वर मान बैठना विज्ञान की तरकी में बड़ी रुकावट डालता आया है, डाल रहा है और डालता रहेगा। विज्ञानी किसी मनुष्य की समझ के लिए असम्भव घटी हुई घटना को ईश्वर की की हुई न मानकर उसके कारण की खोज में लगना है और हुढ़ भी निकलता है। में उन विज्ञानियों से, जो अहिंसा या जैनधर्म को हिन्दुस्तान की गुलामी का कारण बताते हैं, यही विनय प्रार्थना करंगा कि अहिंसा और जैनधर्म हिन्दुस्तान की गुलामी के बहुत दूर के निमित्त कारण मले ही रहे हों; पर मुख्य उपादान कारण कुछ और ही था, वह उसे जानने की कोशिश करें।

यहा जैनों की दिसा—अहिंसा का थोडा-सा जिक कर देना जल्सी माल्स होता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जैनक्षम अन्दर की तरकी के आधार पर बाहर के व्यवहार की मानता है। वह बाहर से— चाल चलन से—अन्दर की तरकी का फैसला करना धर्म के लिए घातक समझता है। उसका कहना है कि कंचे दंजें का ग्रहस्य अगर हिंसा छोड़ने में तरकी कर सकता है, तो सिर्फ इतनी कि वह जान वृझकर अपने पेट भरने या अपने और अपनों के तन पोषण के लिए हिंसा न करे। इस हिंसा का नाम उसने संकल्पी हिंसा रक्खा है। सिर्फ इसी किहम की हिंसा से ग्रहम्य बच सकता है। अन रही इस तरह की हिंसा जैसी चलने-फिरने खाना बनाने बगैरह में होती है, या खेती जैसे व्यापारों में होती है, या ऐसी कामों में जैसे अपने पर हमला उसते हुए होर का मुकाबला करने में

या घर पर चढ़ आए डाकू को मार भगाने में, या अपने मुल्क को गुलाम बनाने के लिए आनेवाली दुश्मन की फीजों को मिटा देने में होती है; उसको वह नहीं छोड़ सकता। अगर वह छोड़ता है या छोड़ने का वत ड़ेता है, तो वह अपनी कायरता को छिपाने का ढोंग रचता है, या अच्छी नीति का दूरन्देशी से पालन करता है, जिससे वह किसी अच्छे समय पर अपने धर्म का ठीक ठीक पालन कर सके, जैसा पाण्डवों ने द्रीपदी की साड़ी खींचे जाने पर शान्त रहना ही ठीक समझा और वक्त पर युद्ध-क्षेत्र में उचित धर्म को निभाया। ऐसी कपर वताई हुई तीन तरह की आहेंसाओं का नाम आरम्भी, उद्योगी और विरोधी रक्खा है । मेरे खयाल से पाठकों के लिए हिंसा के सम्बन्ध में इतना काफी होगा। जैनधर्म कायरता को हिंसा ने बहुत नीच समझता है, वह मैदान में लड़कर मरने वाले को स्वर्ग भेजता है, लेकिन २४ घन्टे धर्म में लगे हुए कायर को स्वर्ग से वंचित रखता है। हाँ, सबसे बड़ा रुतवा मुक्ति (निजदेसनदी) वह मैदानवग में मरने मारनेवाले को नहीं देता। वह रुतवा तो उस बहादुर अहिंसक के लिए ही है, जो मुहम्मद साहब की तरह तीर कमान से सने होने पर भी, दुरमन के तीर से दात टूटने पर भी, विसी पर हाय नहीं उठाता। केनों के चौत्रीस महापुरुषों (तीर्यद्वरों) में पाच को छोड़कर और एक तरह बाकी तब विवाहित थे; राजकुल में जन्मे, राज्य किया, लड़ार्ट्या लड़ी, और बाद में मुक्ति हासिल की ।

#### सात तत्त्व

तैनों ने वड़ी तपस्या के बाद अपने पर आजमा कर लोगों के लिए एक तरीका निकाला, जिससे उन्हें अपनी आत्माओं के माझने के लिए तैन्यार होने में ज्यादा सोचना न पड़े। उनकी यह वड़ी ख्वाहिश यी कि आदमी जब्दी ही देवता बन जाय। सुपरमैन (Superman) के पैदा होने की बान आजकल यूरोप में भी चल पड़ी है; सुपरमैन का अर्थ देवता होता है। इस तपस्या का मतलत्र था कि मनुष्य शान्ति से रहता हुआ उस अनन्त शिक्त का पता लगा ले, जिससे वह अनन्त सुख पा सके। उनके बताए हुए तरिके से जैन ज्यादा फायदा न उठा सके। शायद उसकी बजह यह रही हो कि अभी समाज का आत्मा इतना ऊँचा उठा ही न था कि वह उसे अपना ले। सफलता, कामयाबी, आज़ादी या मुक्ति हासिल करने के लिए नीचे लिखे सात तत्त्व दिए जाते हैं, जो उनकी तपस्या के फल थे—

- (१) स्व (यानी खुद, जीव)
- (२) पर (यानी गैर, प्रकृति)
- (३) पर के आने का रास्ता
- (४) पर से अपनापन
- (५) पर के आने के रास्ते को रोकना
- (६) पर से अपनेपन को कम करना
- (७) आज़ादी (मोक्ष, मुक्ति)

इन तन्त्रों को समझाते हूए उन्होंने जताया कि आजादों के लिए सबसे जरूरी चीज़ है एतकाद (विश्वास), जिसकी वजह से आजाद होने की लगन पैदा होती है, जिसके जोर से अज्ञान का पर्दा मिट नहीं जाता, तो फट जहर जाता है, और उन फटे हुए हिस्से से लगन वाले को अपनी असलियत का पता लग जाता है। इसको आप आत्मदर्शन समझ लीजिए, हत दर्शन से उसमें एक वेचेनी शुरू होती है; इस वेचेनी को आप इल्हाम कह सकते हैं। इस वेचेनी के बाद शान के भंदार का दर्शजा खुलता है, जिससे वह अपने एतजाद के मुआफिक शान पानर आज़ादी हासिल करने की कोशिश में लग जाता है! कहने लिएनों में देर लगता है, असल में एतकाद, जान और काम सब एक ही साथ शुरू होते हैं। यह सब एक ही चीज के तीन नाम हैं। इसके शाद जपर दर्शाई हुई सातों दातें अपने आप उसको याद हो आती हैं, और वह समझने लगता है कि मेरी गुलामी का कारण में हूं, गैर नहीं। गैर दूर के सबब मेल ही हों, पर असली सबब मुझ में ही है। मुल्की आजादी के ख्याल से गैर हमारे मुल्क में रहते हुए हमारी गुलामी का कारण नहीं बन सकते; अगर हम उन्हें अपना बनाकर उनपर जरूरी कामों के लिए मरोसा करना छोड़ दें। आर्थिक (इकतिसायी) आजादी के ख्याल से औरों का रुपया हमारी दुकान में जमा रहने से हमारी दुकान गुलाम नहीं है; लेकिन उसे अपना समझने से दुकान गुलाम ही रहेगी और दिवाला निकालने का बाक बना रहेगा। चाल-चलन की आजादी के ख्याल से गुस्सा, घमण्ड, लालच, कपट चाण्डाल-चै।कड़ी हमें नुकसान नहीं पहुचा सकती अगर हम अपनी आदत का हिस्सा न मान लें।

इन्हीं तत्वों के आधार पर जैनों ने एक बड़ा कर्भ-शास्त्र रच डाला है, जिसमें आजादी या मुक्ति हासिल करने का तफसील के साथ जिक है। विचारवाद

इसमें आप विचार-विज्ञान कहिए, अनासक्ति योग कहिए, निष्काम कर्म-गास्त्र कहिए, जो भी कहिए पर यह आत्मा की माझने में बड़े काम की चीज है, और वैसा ही बना रहेगा।

जैनधर्म ईश्वर को कर्ता न मानने की वजह से पुरुषार्य का पुजारी हो गया है। जैनधर्म को पुरुषार्य-धर्म के नाम से पुकारना बेजा न होगा। उसका एक एक वाक्य आत्मनिर्भरता से भरा पड़ा है। वह आत्मवादी और परमात्मवादी होने के नाते आस्तिक है सही, पर पुरुषार्य की विचार-धारा में बहुतर पक्का नास्तिक जंचता है, कुछ उसे नास्तिक कहते भी हैं। उसकी विचारधारा में धमण्ड के फेन दिखाई देंगे; पर वे धमण्ड के फेन सेता के जठ से बने हुए मिलेंगे। उसका गुरुषा क्षमा के रंग में रंगा

हुआ; उसका लालच उदारता के आसन पर बैटा हुआ; उसका कपट मारिटिली में डूबा हुआ मिलेगा। यह बात में आजकल के जैनों के लिए नहीं कह रहा, यह तो उस साहित्य के आधार पर कह रहा हूं, जो जैन, प्रन्यों में भरा पड़ा है, जैसे—

मगलमय मंगलकरण, वीतराग-विज्ञान । नमो ताहि जीतें मए अरहेतादि महान् ॥

इस दोहे में अरहंत को नमस्कार न करके वीतराग-विज्ञान (Science of non-attachment) को नमस्कार किया गया है। इस घमण्ड में मिटास है, विनम्रता है, सच्चाई की लगन है यह घमण्ड है ही नहीं। अरहंत

पाठमों के लिए जैनों का अरहंत शब्द समझ लेना जरूरी है। वीदों का अरहंत शब्द यही अर्थ रखता है। आजकल के जैन अरहतः शब्द को बहुत बड़ा समझते हैं; हिन्दुओं के ईश्वर का स्थान जैनों में अरहंत को ही दिया गया है। जैन शालों की रू से अरहंत यानी अनासिकयोंग में कामिल या खुदी से वरी या निष्काम कर्म करने में निरन्तर तल्लीन। आजकल के जैनों का कहना है कि आजकल इस दुनिया में कोई अरहंतः नहीं हो सकता, पर जैन शास्त्र उनकी इस मान्यता की ताईद करते नहीं जिचते। अहरंत होना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है; असम्भव तो हो ही कैसे सकता है। महावीर स्वामी (जैनों के अन्तिम तीर्थहर) और बुद्ध मगवान दोनों एक ही वक्त में थे; एक दूसरे को अरहंत कहकर घोलतें थे।। उन दिनों अरहंत शब्द ऐसे ही रिवाज में था, जैसे आजकल भगवन्।, अर्हत लफ्ज कव से इतना डरावना वन गया, इसका पता नहीं।

उपर का दोहा डेढ़ सी, दो सी वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं है। इससे पता स्त्राता है कि सी डेढ सी वर्ष पहले तक जैनों में पुरुषार्थी और ( स्वतन्त्र विचारक थे। हैं तो अब भी पर पहले की तरह उन्हें जैन समाज में वह स्थान नहीं मिलता, जो पहले मिलता था।

आइए अन उनका विचारवाद देखिए।

जगत के सब जानदारों के विचार चौदंह दजों में बटे हुए हैं। वह दजें ऐसे नहीं हैं जो कम ज्यादा न किए जा सकें। काम इन चौदह से भी चल सकता है। वे हैं—

#### १४ गुणस्थान

- (१) जड़ मूर्ख—इस श्रेणी में वे सब जानदार शामिल हैं, जो कभी अपनी आज़दी की बात नहीं सोचते: गुलामी और आंजादी की तमीज मी नहीं कर सकते। इनमें एक इस तरह के हैं, जो कमी आज़दी की नहीं सोचेंगे, और दूसरे ऐसे हैं जो एक न एक दिन आजादी की सह चलेंगे और उसे पार्वेगे भी।
- (२) गिरने की हालत में—इस दर्जे में वे सब जानदार आते हैं, जो एक या कई बार आज़ाद होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर उससे गिरकर जड़ मूर्ल बन गए हैं। इस दर्जे में कुछ सेक्ण्ड ही रहना होता है। पहले दर्जे में कोई नहीं आता। अगले तीसरे दर्जे से ही गिरकर आता है।
- (३) दुलमुल यकीन—इस दर्जे में वे सब आते हैं, जो आजाद होने के लिए उठे पर अब उन्हें शक होने लगा है। इस दर्जे में अगले चौये दर्जे में से गिरकर ही आया जाता है।
- (४) आजादी की लगन वाले—इस दर्जे में तब आजादी की लगन वाले शामिल हैं। इस लगन का जिक्र कपर हो जुका है। इस दर्जे के लोग दूसरों को कुछ करते धरते नहीं दिखाई देते, आजादी के सम्बन्ध में वो अन्दर ही अन्दर कुछ करते रहते हैं। क्योंकि पहले दर्जे में आना

होता है; इसिए इसको दूसरा दर्जा भी कह सकते हैं। इस दर्जे में आने के लिए जो अन्दरूनी तनदीलिया होती हैं ने यह हैं— खुदी यानी मेरे तेरे पन का कम होना और चाहाल चौक हियों. में से बेहद गुस्ते, गुहर, वैगरा का दय जाना या भिट जाना।

- (५) कर्तन्यशील (फर्जशिनात)—हम दर्जे में वे सब मनुष्य शामिल हैं, जो आजादी के लिए कुछ न गुष्ठ करने में लग गए हैं। वे यह समझ गए हैं कि उनका मुल्क के लिए, सोसायटी के लिए, मा-वाप के लिए, बुजुगों के लिए, क्या फर्ज है। काम करने के लिहाज से इस दर्जे के ग्वारह हिस्से और किए गए हैं, उनका यहा जिक्र नहीं किया जाएगा। वे सिर्फ इस बात को बताते हैं कि इस दर्जे का आदमी फिस फिस तरह खुदी को भिटाता हुआ, निष्काम कर्म करता, हुआ, अन्याय के मिटाने और सचाई के कायम करने में लगकर सोसायटी की खिदमत करता है। इस दर्जे में रहकर आदमी समाज सेवा में काविल हो जाता है और इस काविल हो जाता है कि वह औरों को राष्ट्र दिखा सके।
  - (६) आलस्य—इस दर्जे में वह सब आदमी शामिल हैं, जो सातवें दर्जे में पहुंच चुके हैं। पर आराम लेने की गरज से थोड़ा दम लेते हैं। पाचवे दर्जे से इस दर्जे में कोई नहीं आता, यह सातवें दर्जे वालों की आरामगाह है; पर कोरी आरामगाह नहीं, वह इस दर्जे में रह कर अपने काम की तैयारी करते हैं। असल में इस दर्जे में आने का सारा सबब होता है खुदी के ख्याल में कुछ गड़बड़ी का होना। सातवें दर्जे में रहकर वह खुदी को मूले हुए रहता है। जहा खुदी की ओर ख्याल गया और छठं दर्जे में आया।
  - (७) निरालस—इस दर्जे में वे लोग शामिल हैं, जो कर्तव्य-कर्म में कमाल रखते हैं। यह बढ़े कंचे दर्जे के लोग होते हैं। इनमें आत्म-

दानि इतनी बल्बान हो ला है कि उनके पास बैटने से ही लोगों में आज़ादी का समुद्र लहरें भारने लगता है, और यही वे लोग होते हैं, जो निधर निकल जाते हैं शान्त कान्ति पैदा कर देते हैं। वे इस दर्जे में थोडी देर ही रहते हैं, आमतौर से छठे दर्जे में आराम करते रहते हैं।

- (८) आत्मदर्शी (खुदाशनाश)—इस दर्ने में वे लोग शामिल हैं, विन्दें अपने अन्दर की ताकत का पता लगने लगता है; उनके अन्दर एक गुदगुदी-सी होने लगती है, जिसकी वजह से वे हमेशा हंसते हुए मिलेंगे । तक्लोकों का असर उन पर बहुत ही कम होता है। वे बड़े प्रभावशाली होते हैं। यही वे लोग होते हैं, जिन के पास पहुंचने से लोगों के शक आप रक्ता हो जाते हैं। उनके अन्दर जो जाग्रित होती है, वह उनके अपने लिए ही दतनी अनोखी और खींचती हुई माल्म होती है कि वे उसकी ओर जिच कर ऐसा माल्म करने लगते हैं कि सफलता यह रही!
- (९) समदशां (साकिन) इस दर्ने में वे वली (सन्त) शामिल हैं। विननों अपनी ताक्न के ध्यान से पैदा हुआ इल्का धनण्ड खत्म हो चुका होता है। वे उस नई ताक्त से पैदा खुशी को संमालने में विलक्कल जानिल होते हैं, उनकी हैरत (विस्मा) खत्म नहीं तो काबू में आ चुकी होती है।
- (१०) आज़ादी के टालची—रम दर्जे में वे लोग शामित हैं, जिनकी पुदी का खान्मा तो नहीं होता, लेकिन विलक्षत काबू में भा चुन्ती है। इनकी तरफ लोग इतने खिचते हैं कि जहा जाते हैं, मीड़ लग जाती है। इनकी देखकर ही लोगों को बड़ी खुशी होती है।
- (११) दर्ज हुई लुदी—इस दर्ने में दसनें दर्ने के सब आदिमर्गी या आना जस्मी नहीं; यह दहा लड़ानाक दर्ना है। इसमें उन्हीं लोगी यो साना पहना है। जिन्हींने अपनी केंची तालीम के तरिए या किसी

आकाक्षा की वजह से चाण्डाल-चौकड़ी और खुदी को दबाया होता है, वे यहा जोर मारते हैं और इस दर्जे से आदमी को बहुत नीचे ढकेल देते हैं।

(१२) खुदी का खात्मा (मोह-नाश)—इस दर्जे में वे लोग शामिल हैं, जो खुदी को बिलकुल मिटा चुके हैं, और उनका ईश्वर जाग चुका है। यह बात एक फारसी कवि ने भी कही है

# ता तो मानी खुदाय दर ख्वाबस्त तो न मानी चु ओ शनद बेदार

'जब तक त् मैं मैं करता रहता है, तेरा ईश्वर तुझ में सोता रहता है, त् मैं मैं करना छोड़ दे, तेरा ईश्वर जाग जाएगा।' यह शेर (पब) है तो मुसलमान किन का कहा हुआ, पर इसमें जैनधर्भ का निचोड मौजूद है। जैनधर्म का क्या, धर्म का निचोड़ यह ही है।

इस दर्जे में पहुंचने पर जीवन-मुक्त बनने में नाम मात्र की कसर रह जाती है और इसकी वजह सिर्फ वह अभ्यास है, जो हमेशा से आत्मा के साथ लगा हुआ है। जिस तरह रस्सी के जलने पर रस्सी के बट ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उसी तरह खुदी का निशान बना रहता है; यद्यीप खुदी अपना काम करने में बेकार हो चुकती है। इस दर्जे में गिरने या पीछे जाने का कोई खतरा नहीं रह जाता।

(१३) जीवन-मुक्त (अईन्त, अईत, रसीदावली) इस दर्जे के वली (योगी) बेहद कर्मशील (हमेशा काम में लगे हुए) रहते हैं, क्योंकि इस दर्जे में कमों से आसक्ति नहीं रह जाती; इसिलए कर्म करने से यकान नहीं होती। दिन-रात काम किया जा सकता है, अब तो यह आत्मा ही आत्मा है। इनका देह इनके लिए नाम मात्र को रह जाता है। इन्हें अपने देह की सुध नहीं रहती। इनसे ऊंचे दर्जे का आत्मा देह में जीवित नहीं रह सकता। इनमें लोगों को खींचने की बहुत बड़ी ताकत रहती है। इनकी बातें बड़ी सीधी सादी होती हैं, पर असर करने में बड़ी पैनी। वे जिधर

होकर निकल जाते हैं, समा बदल देते हैं। यह जो क्रान्ति (इन्क्लाब) करते हैं, उसमें शान्ति भरी रहती है। शायद यह कहना बड़ी बात न होगी कि अगर शेर और गाय इनके सामने बैठ पाएं, तो एक दूसरे के ढोल्त बन जायं।

(१४) सिद्ध--इस दर्जे में आत्मा क्षण भर रहता है। खुदी के साथ दुनियादारी खत्म हो जाती है। इसलिए दुनिया खत्म हो जाती है। इनके चल वसने को लोग निर्वाण नाम देते हैं।

यह चौदह दर्जे सत्र जानदिशों को छेकर त्रताए गए हैं। इनका जैनों से कोई खात सम्बन्ध नहीं है। जैनधर्म या उसके किसी खात सिद्धान्त के माननेवाले ही इन दर्जों में होकर गुजरें ऐसी भी कोई बात नहीं। केवल जैनों की जाच से वह नतीजा नहीं निक्ला, यह सिद्धान्त तो प्राणि-मात्र की जिन्दिगियों से खींच कर निकाले गए हैं। जैनधर्म कभी यह दावा नहीं करता कि तुम जैसा बाहरी वर्ताव करोगे, वैसा ही फल होगा, वह तो यह कहता है कि तुम्हारे अन्दर जैसे ख्याल होंगे, वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। एक किसम के विचारवालों के काम एक ही तरह के हों, यह जहरी नहीं। काम अलग अलग हो सकते हैं; पर उन कामों की मलाई का माप करीज करीज एक सा होगा। जिस तरह एक ही कलास में अलग अलग नम्बर पर विद्यार्थी रहते हैं; पर उनकी योग्यता का माप एक ही रहता है; अगर अन्तर रहता है तो बहुत योड़ा। कुछ ऊंचे दर्जों में विचारों की एकता के साय अमल (काम) भी एक से हो सकते हैं।

महामंत्र—इस मंत्र की वात वताने से पहले यह कह देना जरूरी है कि जैनों के आखिरी तीर्यहर ही नहीं, सबके सब अपने उपदेशों में उसी बोली से काम लेते थे, बो उनके समय में उस देश में बोली जाती थी, जिस देश में, वह पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बोलने या लिखने में सस्त्रत को कभी नहीं अपनाया। इसे जैनों का दुर्भाग्य कहें या देश का कि उसी धर्म के अनेकों महत्त्वशाली प्रन्य संस्कृत में लिखे मिलते हैं। किसी मनचले पंडित ने इस महामत्र को भी संस्कृत में लिख डाला जब कि उसे चाहिए या आज कल की बोली में लिखना। महामंत्र यह है —

'नमस्कार (सलाम) हो अईन्तों को, नमस्कार हो सिद्धों को, नमस्कार हो आचार्यों को, नमस्कार हो उपाध्यायों को, नमस्कार हो लोक के सारे साधुओं को।' इससे ज्यादे सर्वन्यापक मन्त्र क्या हो सकता है ? इसमें कहाँ जैन सिद्ध, जैन साधु जैसे बोल नहीं मिलते। असल ने शुरू में जैनधर्म ही नहीं, सारे धर्म सबके लिए वनते हैं; नहीं तो वे तरक्की ही -न कर सकें। वह बच्चों और पौधों की तरह सब को प्यारे लगते हैं। सभी का जी उन्हें अपनाने को उछलता है। जहा मेरा—तेरा पन पैदा महुआ, वहा लोगों को उनसे प्रेम कम हो जाता है और कोई कोई छोड़कर चल देते हैं। धर्म में मेरा-तेरा लगाकर तो कुफ के झण्डे को काबे से खड़ा करना है। भला फिर खुदी को कोई कैसे छोड़ सकेगा ?

जैनों का महामन्त्र इस कुफ से बरी है। वह दुनिया भर के अनासक्त जीवित काम करनेवालों को (खुद मिटानेवाले और मिटनेवालों को) अपने मनमन्दिर में सबसे पहली और ऊंची जगह देता है। वह सिद्धों को (स्वर्गाय विलयों को) इनके बाद याद करता है। क्योंकि वह उनसे राह रास्त (सच्चे मार्ग) का सबक नहीं पा सकता, वे सिर्फ उसके एतकाद (विश्वास) की चीज हैं, मदद करने वाले नहीं। मन्त्र के इस दुकड़े में कहीं मत-पन्य की चू नहीं मिलती। तीसरे नम्बर पर वह दुनिया भर के सब आचार्यों को (आजादी की राह की तालीम देने वाले कालिजों के प्रिन्सीपल्स) और चौये नम्बर पर सब उपाध्यायों (प्रोफैसरों) को नमस्कार करता है। मन्त्र के आखिरी दुकड़े में दुनिया भर के सब साधुओं को नमस्कार किया गया है। साधु यानी आज़दी के वाम में लगे हुए आदमी। साधु लफ्ज़ भी अईन्त की तरह बड़ा आरी लफ्ज बन बैठा है, और उसके पीछे भी जैनों ने तरह तरह की अटपट

भावनार्ये बना रक्ली हैं। पर महावीर स्वामी के समन में यह लफ्ज भीन बड़ा सीधा-सादा था और आज की तरह भारी न रहकर हल्का और घेल्छ था। आज़ादी हासिल करने के लिए चल पड़नेवाला हर आदमी साध है और नमस्कार के योग्य है। इस मन्त्र का नाम है नमस्कार मन्त्र । हर जैन इस वात का बड़ा छवाहिश्यमन्द रहता है कि मरने से पहले कोई उसके कान में इस मन्त्र को पढ़कर फूंक मार दे। सारा हिन्दुस्तान इसकी छवाहिश की नकल करने लगे, तो शायद दुनिया, जो गलत ओर भागी जा रही है, ठीक रास्ते पर चलने लगे।

जैनधर्म और धर्मों की तरह लोगों को जैन बनाने में विश्वास नहीं करता । हा, आर्यसमाज की देखादेखी उसमें यह हवा चल पड़ी है। वह तो फ्रीमेन्सों की तरह या थियोसोफिस्टों की तरह या शुरू के मुसल-मानों की तरह एक भाई-चारे में विश्वास करता है। और महावीर स्वामी के समय में ऐसा भाई-चारा वन चुका या। जैन जाति जैसी अलग चीज थी ही नहीं । आजकल के जैन छुआछूत में सनातिनयों से भी कई हाय आगे बढ़ गए हैं। क्यों ? इसका जवाब इस लेख का विषय नहीं। जैन-धर्म तो सिर्फ यही चाहता है कि लोग जी-जान से अपनी आत्माओं के माझने में ल्गें-समाज की, पैसे की मुल्क की और हर तरह की गुलामी की जनीरें तोड़ने में जुट जायं । इस काम के सबसे पहले पैने हथियार जैन धर्म की राय में अहिंसा, सच बोलना, चोरी न करना, बहुत सामान इकट्टा न करना और पवित्र रहना है। इन हथियारों के त्रिना वे आज़ार्दा, की यह में इतनी तेजी से न बढ़ सकेंगे, जितनी तेजी से उन्हें बढ़ना चाहिए। ये पाचौं सचाइया सारी विचार-घाराओं की बढ़ हैं। इन्हीं का नाम धर्म है। यही धर्म है। सब धर्मों में इनका जिक्र मिलेगा। इन्हीं सचाइयों के नाते सब धर्म एक हैं। इन्हीं सचाइयों से सब धर्म आत्माओं को माझते हैं। यही मानव-संस्कृति है। आज़ादी आत्मा की 'एक खास हालत का नाम है, न कि सुल्क में किसी खास हुक्मत का। चेर पिंजड़े में रहकर भी कुछ आज़ाद है, क्योंकि वह आदमी की गाडी नहीं खींचता। बैल और घोड़े खुले रहकर भी गुलाम हैं, क्योंकि वह जुए या साज के नीचे एक टिटकारी पर सिर झुका कर अपनी गर्दन या पीठ लगा देते हैं। जेनों को अब सिवाय इसके और कोई काम नहीं रह जाता कि वह आज़ाद हों, आजाद करें, लोगों को आज़ादी के रास्ते पर लगाएं और जान में जान रहते आजादी की कोशिश करते हुए इस ख्याल से प्राण छोड़ें कि हम तब तक पैदा होते रहेंगे, जब तक कि एक भी आदमी गुलामी में फसा हुआ रहेगा। निर्वाण पाने में हम सबसे पीछे रहेंगे। तीन रतन

सच्चा एतकाट (सम्यक विश्वास); सच्चा इल्म (सम्यक ज्ञान); सच्चा अमल (सम्यक चारित्र) ये तीन मिलकर कामयात्री, आज़ादी, मुक्ति की सडक हैं। कोई किसी काम में लगे, इन तीन के बिना उसको सफलता नहीं मिल सकती । कोरा एतकाद कुछ नहीं कर सकता; न अकेले इल्म (ज्ञान) से कुछ बन सकेगा। सिर्फ अमल से तो कुछ होता ही नहीं है। विञ्वास और जान मिलकर अमल न होने से कोई फायदा नहीं | विश्वास और अमल बिना ज्ञान के न मालूम कहाँ पटक दें। ज्ञान और अमल ाविना विश्वास के बेस्टीम के इंजन हैं। विश्वास एक जोर है जो काम -में लगता ही नहीं; आगे ढकेलता रहता है। गरज कामयाबी के लिए तीनों ही जरूरी हैं। सचे विस्वास के साथ वाकी दोनो सच्चे होते ही हैं और साथ ही साथ होते हैं। सच्चे विश्वास के विना ज्ञान और अमल झूटे ही होंगे । उनसे कोई सिद्धि न मिलेगी । उनसे कोई कामयाबी न होगी । आजादी दूर रहेगी । जैनम्रमं का यही इत्र है, निचोड है, सार है। यहीं तीन सिद्धान्त हर जगह काम कर रहे हैं। आत्म-मंझन के यही न्आमाल हैं। यही जैन संस्कृति है जो सर्वन्यापक (जगह-जगह) है।

# समाज और धर्म के नाम पर

### भदन्त आनन्द कौसल्यायन

जो बात जितनी ही आसान माल्म देती है वह प्राय उतनी ही' कठिन होती है। दिन-भर 'समाज' और 'धर्म' की चर्चा करते रहना' आसान है, किन्तु यह बताना आसान नहीं कि 'समाज' किसे कहते हैं और 'धर्म किसे !

यूं कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वृक्षों के समूह का नाम 'जंगल' है और व्यक्तियों के समूह का नाम 'समाज;' किन्तु लगता ऐसा है कि 'समाज' इतना ही कुछ नहीं, इससे कुछ अधिक है। क्या अधिक '' यही तो आसानी से बताया नहीं जा सकता।

और घर्म ! सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि 'समाज' के लिए हितकर नियमों का नाम 'घर्म' है। क्या घर्म इतना ही है ! नहीं, इससे बहुत अधिक ।

'समाज' की तो कदाचित् कुछ परिभाषा हो जाय, 'बर्म' की तो' हो ही नहीं सकती। 'रहस्यवादी' किन की किनता की तरह 'धर्म' ने किसी की समझ में आता है और न पकड़ में।

सुविधा के लिए इम 'धर्म' के दो भेद क्यों न कर लें ? एक 'चिन्तन', दूसरा 'आचरण'। दोनों व्यक्तिगत और समानगत हो सकते। हैं। चिन्तन अपेक्षाकृत व्यक्तिपरक है और आचरण समाज-परक।

धर्म के नाम पर जो चिन्तन आज बाजार में विकता है, वह कई प्रवार का है। कुछ तो आ मा-परमात्मा सम्बन्धी ही है। यदि आप बाजार में दवा की मोई ऐसी बोतल अपने किसी रोगी-सम्बन्धी के लिए

ले आर्ये जिसके ऊपर दवाई का लेक्ल तो लगा हो, परन्तु अन्दर कुछ न हो तो आप के घरवाले आप को क्या कहेंगे ? मैं समझता हूँ—'देवानं शिय:—अर्थात् मूर्ख । महान् आश्चर्य है कि आत्मा-परमात्मा की उलझनों में उलझे रहनेवाले कहलाते हैं दार्शनिक, कहलाते हैं पंडित !

एक बार सिंहल में एक बालक को मैं संस्कृत की एक किताब पढ़ाने लगा। उसमें आरम्भ में ही मंगलाचरण अर्थात् ईश्वर-स्तृति यी। लड़के ने पूछा—"ईश्वर क्या ?" अब क्या बताऊँ कि ईश्वर क्या ? उसने पूछा—'ब्रह्मा ?' मैंने कहा—'नहीं, उसके चार मुँह होते हैं।' वह बोला—'विष्णु ?' मैंने कहा—'नहीं, वह समुद्र में शेष-नाग पर शयन करते हैं।' वह बोला—'महेश ?' मैंने कहा—'नहीं, उनके गले में साँपों की माला होती है।' तब वह थोड़ा खीझकर बोला—'तो ईश्वर क्या ?' अब क्या बताऊँ कि ईश्वर क्या ? मैंने कहा:

"पग बिनु चले, सुनै बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना ।"

(उसके पांच नहीं हैं, किन्तु वह चलता है; उसके कान नहीं हैं, किन्तु वह सुनता है; उसके हाय नहीं हैं, किन्तु वह नाना प्रकार के कर्म करता है)—वह ईश्वर है।

है न इस बोतल में सून्यवाद ही सून्यवाद ! कई स्थानों से इस प्रकार की खाली बोतलें बेची जाती हैं—जड़ी सस्ती। लोग यह देखते ही नहीं कि वे किसी भी भाव महंगी हैं, क्योंकि अन्दर से ऐसी बोतलें एक-दम खाली हैं।

एक बार किसी ने पूछा--''स्वामीजी ! साकार और निराकार में क्या अन्तर है ?'' मैंने कहा--''भाई ! पहले लोगों ने 'साकार' ईश्वर की कल्पना की ! दूसरों ने कहा--दिखाओ ! बड़ी मुसीवत थी ! तब उन्होंने कहा --ईश्वर 'ताकार' नहीं 'निराकार' है । तब से दिखाने की झंझट से सदा के लिए छुट्टी मिल गई ।''

धर्म के नाम पर जो दूसरी भयानक चीकें बाजार में विकती हैं, वे हैं स्वर्ग-नन्क की कल्पनाएँ। स्वर्ग-नरक की कल्पनाओं को 'भयानक' कहनें जाकर मैंने प्रकारान्तर से 'ईश्वर' को भी भयानक कह दिया। यह शायद अच्छा नहीं हुआ; किन्तु जरा इस अन्याय-पूर्ण दु.ख-दारिद्रय-मय ससार को देखिए। और तब देखिए लोगों की इस मान्यता को कि इसे 'ईश्वर' ने बनाया! और साथ-साथ इस मान्यता को भी कि वह 'करणामय' है, 'न्यायी' है।

ईश्वर की कल्पना की अपेक्षा स्वर्ग-नरक की कल्पनाओं की जो वड़ी विशेषता है, वह यह कि स्वर्ग-नरक निराकार कल्पनाएँ नहीं है। वाजार में आपको किसी देश का बड़ा नक्शा छेना हो तो दस दूकानें खोजनी पड़ेंगीं; किन्तु यह स्वर्ग-नरक के नक्शे आप चाहे सड़क पर बैठे दूकानदारों से छ छीजए— लास कर्मनी के बने हुए। आदमी का बच्चा कहीं आरे से चीरा जा रहा है, कहीं कोल्हू में पेरा जा रहा है। आप कहेंगे कि ऐसे चित्र मले ही झुटे हों, किन्तु उन्हें देखकर लोग 'पाप' करने से डरते हैं। का आप किसी एक कालेबाजार के ज्यापारी का नाम बता सकते हैं जो इन चित्रों को देखकर ज्लैक-मार्केट करने से बाज आया हो? यदि नहीं, तो यह चित्र आखिर किस के लिए हैं?

धर्म की द्कान का तीसरा तैयार-माल है पुरोहितशाही। वक्तील सुकड्मे में हराता या जिताता है। इन मगवान् के वकीलों ना अधिकार— इन पुरोहितों का अधिकार—इससे कहीं बढ़कर है। वे चाहें तो आपको स्वर्ग पहुंचा सकते हैं और चाहें तो नरक का भी सीधा द्वार दिखा सकते है।

एक लड़के ती मुसीयत याद आ गई। मुनिए। कोई और बैमा आदमी न होने से यिचारा अपने घर के किसी बड़े यूदे के 'कूल' ही हरिद्वार, गगाजी में डाछने ले चला। 'फूलों' का जमीन पर रखना मना है। उसने एक पेड पर टाग दिए। स्वयं नीचे सो रहा। ऑख खुली तो क्या देखता है कि 'फूल' नदारद! हो सकता है कि खाने की कोई चीज समझ कुत्ता उन्हें झपट ले गया हो। और यह भी हो सकता है कि साय में बन्धे एक-दो पैसों के लालच से उन्हें कोई खोल ही ले गया हो । किन्तु लड़का अब क्या करे ? गगाजी जाय तो क्यों जाय, और न जाय तो कैसे न जाय ? आखिर घर के लोगों की भावनाओं का ख्याल कर उसने झूठ-मूठ गंगा हो आना तै किया। मन तो भारी या ही---शरीर भी भारी हो गया। जैसे तैसे वह गंगा पहुंचा। वहा रास्ते में उसने एक साथी मुसाफिर को अपनी मुसीबत सुनाई । 'मुसाफिर' वोला-'कोई चिंता नहीं।' वह उस लडके के साथ-साथ गगा तट पर आया। वहा पहुंच कर बोला—'में पण्डा हूं। मैं तुम्हारा सत्र इन्तजाम कर देता हूं।' उसने लड़के के दोनों हायों को बाल से भर दिया और कहा कि कल्पना करो, यही फूल हैं। लड़के ने श्रद्धा से आँखें बन्द कर लीं। पण्डे ने पूछा—"अत्र बताओ, दक्षिणा क्या दोगे ?" लड़के ने इधर-उधर देखा। इस प्रकार की मेहनत की नजरूरी पाच पैसे छी दी जा रही थी। लड़का अपराधी था। उसने दस पैते देने स्वीकार किए। पण्डा बोला-"ढाई रूपए से कम न लेंगे।" लड़के की स्थिति ढाई आने से अधिक दे सकते की न थी---न मानसिक न आर्थिक । पण्डा बोला---"तो बन्धे खड़े रहो ।" उस दिन भगवान् के दरबार का वह वकील उस लड़के को मानिसक दासता की छोह शृंखला में बान्धकर गंगा के प्रवाह में अकेला छोड़ आया ।

लड़के को मार्मिक-वेदना हुई। किन्तु उसके हृदय में सचा 'धर्म' था। धर्म ने उसकी रक्षा कर ली। उसने आँख वन्द करके वड़ी अद्धा से कहा—'जय गंगा माई की'; और हाथ धोकर बाहर निकल आया। अत्र पण्डा फिर उसके पीछे लगा—'जो ही राम, सो ही राम।' रूड़का बोला-'अत्र पैसे किस बात के ?' मैंने अपना काम आप किया है।

यूँ आज के 'गाईडों' की तरह तीर्थ-स्थानों पर इन पण्डों का मी उपयोग है ही, किन्तु मुसीवत तो यह है कि जिसका वाप पुरोहित उसका वेटा भी पुरोहित और जिसका वाप पुरोहित नहीं उसका वेटा भी पुरोहित नहीं !

कुराल इतनी है कि देश की यह श्रीमारी केवल पुरोहित-शाही तक सीमित है। यदि रेलवे-झूड्वरों और रेलवे-गार्डों के लिए भी कहीं यह आवस्यक हो जाय कि उनका बाप भी रेल्वे-गार्ड और रेलवे ड्राइवर होना ही चाहिए तत्र तो आप की जी॰ आई॰ पी॰ चल चुकी!

नरक-स्वर्ग की सड़क हो, निरुपयोगी जीवन की गाड़ी हो, पुरोहित । ही ड्राइवर हो और पुरोहित ही गार्ड हो तो फिर जितनी चाहो उतनी व् सम्बी निर्थक यात्रा हो ही सकती है।

धर्म 'चितन' के क्षेत्र से उतरकर जन 'आचरण' का रूप धारण' करता है तो समाज-रचना उसका आवश्यक अंग वन जाता है। आर्थिकदृष्टि से तो आज का समाज दो वर्गों के अखाड़े के अतिरिक्त और कुछ निर्मं, जिन्तु धार्मिक दृष्टि से वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शृह का
समृह। इन में अछूतों की गिनती इसिल्ए नहीं की गई क्योंकि वे इस च्हार-दीवारी के बाहर के हैं। गाधीजी ने हमारी इस वर्ण-व्यवस्था की
पद्मी हुई लर्भी कहा है। यह पड़ी हुई लकीर नहीं। यह धर्म के
महारे खड़ी हुई सीढ़ी है। इसका सब से निचे का लिश शृह है और '
लपर वा ब्राह्मण। कहा जाता है कि शृह का व्याम है वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सब की सेना करना। वैश्य का काम है वैश्य और शृह से '

सेवा लेना तथा ब्राह्मण की सेवा करना । और ब्राह्मण का काम है सब सेग सेवा लेना और किसी की सेवा न करना ।

यह अव्यवस्था—जिसे वर्ण-व्यवस्था का नाम दिया गया है—यदि इसे 'धर्म' का सहारा न हो तो क्या यह दो घड़ी भी खड़ी रह सकती है ?

और छह-सात करोड लोंगो को "अछूत" मानना । वे "अछूत" ही पैदा हों, "अछूत" ही जीएँ और "अछूत" ही मर जाएँ । उन्हें दुनिया में कोई चीज 'पवित्र' न कर सके ! क्या यह 'धर्म' की ही कृपा नहीं है ?

ऐसा क्यों है ? इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि दुनिया में शिक्तशाली की इच्छा का नाम ही 'न्याय' है । धर्म का एक बड़ा हिस्सा। वर्ग-विशेष की इच्छाओं की ही छाया-मात्र है ।

और दूसरा कारण यह कि एक समय समाज-हित के विचार से जो। नियम बनाए जाते हैं या जिन्हें स्वीकार किया जाता है वे कालान्तर में। निक्पयोगी ही नहीं समाज-हित के बाधक बन जाते हैं।

और वह 'धर्म' ही क्या, जो बदलते हुए समाज के साथ-साथ। हवेच्छा से बदलता रहे ! यदि धर्म में यह सामध्ये होती तो मानव-इतिहास में इतनी कातियाँ ही क्या होतीं ? धर्म का काम है धारण करना, पकड़े: रहना । यह काम 'धर्म' का नहीं कि वह निरन्तर 'प्रगतिशील' हो; यह उसका स्वमाव ही नहीं है।

'धर्म' और 'समाज' के नाम पर आदमी जब 'समाज' का इतना अकल्याण होता देखता है, तो स्वभावतः प्रक्रन उठता है कि क्याः किया जाय ?

कुछ लोगों का मत है कि झुँड 'धेंभे' का खण्डन और सके 'धर्म' का प्रचार किया जाय; किन्तु कुछ लोग धर्म-मात्र के खण्डन के: पक्षपाती हैं। 'सत्य' 'अहिंसा' आदि धर्म के जो दस लक्षण हैं, वह आज सभी की बिह्ना पर हैं। धर्म-प्रचार कोई सिग्नेट अथवा सिनेमा-प्रचार नहीं जो अधिक चीखने-चिल्लाने से हो सके। सत्य बोलना एक चीज है और सत्य बोलने का प्रचार करना बिलकुल दूसरी चीज। पहला काम किसी माई के लाल का है और दूसरा तो हर आदमी, जिसकी जीविका का साधन 'धर्म-प्रचार' है, कर ही सकता है।

्किन्तु, कोई 'माई का लाल' भी आज के 'समाज' में क्या खाकर सत्य बोलेगा ?

विश्वास न हो तो 'सत्य' बोलकर देखिए, कैसी ने-हिसाब की पडती है। इस 'सत्य' बोलने ही ने न जाने कितनों को जहर के प्याले पिलाए, न जाने कितनों को फासी के तख्तों पर झलाया और न जाने कितने आव भी बेलों में पड़े सड रहे हैं।

तब क्या धर्म-मात्र का खण्डन किया जाय ? नहीं, धर्म का खण्डन करने से भी धर्म जिद ही पकड़ता है। धर्म-प्रचार से जिन लोगों की स्वार्य-सिद्धि होती है वे आपके मुकाबले पर एक-से-एक बढ़कर बुद्धि-काभिचारी को लाकर खड़ा कर दे सकते हैं। आप धर्म-खण्डन करके उनसे पार नहीं पा सकते।

तत्र ? उपाय केवल एक है। वैज्ञानिक ढग से सभी धर्मों का स्त्राच्याय-अध्ययन !

्र शायद आप यह कहें कि मैं आज दिन होनेवाले सर्व-धर्म-सम्मेलनों का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ । न, बिलकुल नहीं ।

लोग करते हैं चर्च-वर्म-चम्मेलनों से द्याति होगी। उस दिन कान-पुर के घींसवारों की मण्डी देखी थी। सभी एक जगह बैठकर अपनी-अपनी वास बेच रहे थे। इल्ला या कि कान फटे जा रहे थे। सभी धर्मवाले एक ह<sup>ी</sup> जगह इकट्ठे होकर यादि अपने-अपने धर्म की नीलामी बोलने लगें तो क्या उससे कहीं कुछ जाति हो सकती है ?

हमारी समझ में दो बातें कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। एक तो अब यह 'अपने' और 'पराये' धर्म का भेद मिट जाना चाहिए। मानव ने सृष्टि के आदिकाल से जितने धर्मों को जाना—पहचाना है उन सब धर्मों पर हर मानव-बच्चे का अधिकार है। उसे जो बात जहाँ से अच्छी मिले वहा से लेने और तदनुसार चलने का अधिकार होना चाहिए।

दूसरे, ज्ञान के क्षेत्र में से यह 'धार्मिक' और 'लौकिक' का मिथ्या वर्गी-करण उठ जाना चाहिए। या तो सभी ज्ञान 'धार्मिक' है या सभी ज्ञान 'लौकिक' है।

यदि 'धार्मिक' ज्ञान की किताब कहती है कि जमीन चपटी है, और 'लोकिक' ज्ञान की किताब कहती है कि गोल है तो दोनों कयतों में जो सत्य लगे उसे प्रहण करना हर किसी का 'धर्म' होना चाहिए।

सभी जगह से ज्ञानार्जन और सभी मनुष्यों के प्रति मैत्री —यही, आज के मानव का 'धर्म' है। दूसरा कुछ हो ही नहीं तकता।—

सभी प्राणी सुखी हों । ४

<sup>\*</sup> आल इण्डिया रेडियो, नागपुर के सौजन्य से

### सं स्कृ ति

#### महात्मा भगवानदीनजी

संस्कृति के रूप

संस्कृति पर इतना लिखा जा चुका है जिसकी न कोई हद है और न Tहैसाव । कभी ऐसा समय आएगा कि संस्कृति पर लिखने की जहरत न न्हेंगी, ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती। सोर धर्मी के दर्शन-शास्त्र. सारे ऋषियों के नीति-शास्त्र, सारे कवियों के पुराण और सारे पुरोहितों के आचार-शास्त्र संस्कृति पर लेख नहीं तो और क्या हैं ? और संस्कृति देवी हैं कि वे इतने पर भी सबके लिए सर से पैर तक दुरका ओढे खड़ी हैं। आये दिन उनके बारे में ये सवाल उठते रहते हैं कि ये संस्कृति देवी हैं क्या चीज ? जहाँ देखिए इनकी चर्चा मिलेगी। आए दिन इनके बारे में चाद-विवाद होते रहते हैं। ये देवीजी एक थीं, एक हैं और सदा एक ही चनी रहेंगी। फिर भी लोग इन्हें अनेकों नामी से पुकारे जिना कभी न भानेंगे। चाद-सूरज एक एक है पर लोग उन्हें मून (moon) और सन (sun) नाम देकर ही तसल्ली नहीं करते, उनकी तसल्ली तभी होती है जब वे चाद को वर्तानिया का चाद और सूरज को वर्त्तानिया का स्रज कहकर पुकारते हैं। ऐसा कहकर बोलने में एक वर्तानची के मुंह में जैसी मिठास माल्म होती है वैसी चाद-सूरव कहने में नहीं। इस तरह की ामिठास लोगों से छीनी भी क्यों जाय ? उनको दु.ख देने से हमारे हाय चया आएगा १ संस्कृति के इसी तकाज़े ने हमें मजवृर कर दिया कि हम भारतीय संस्कृति, योरोपीय संस्कृति, अमरीको और रूसी संस्कृति जैसे बोल धुनते रहें और सुख के साय उन्हें बरदाश्त फरते रहें। इस श्रीसचीं सदी में न्तों संस्कृति के नाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जितने बरसात में मेंडक भी

नहीं बढते । जैसे हिन्दू सस्कृति, द्रिवड संस्कृति, जैन सस्कृति, अमण -संस्कृति, सनातन संस्कृति । और अगर गोंड, भील, संयाल कुछ दिनों में कालेजों की हवा खाने लगें तो गोंड, भील, संयाल संस्कृतियाँ भी वहुत जल्दी ही इस देश में जन्म ले लेंगी। यह दूसरी बात है कि वे गोंड, भील, संयाल जो आज संस्कृति के सन्चे मानों में बहुत से माने हुए संस्कृत सफेदपोशों, पंडों और मुलाओं से कई गुना संस्कृत हैं, गोंड, भील, सस्कृति के जन्म लेने पर इतने भी संस्कृत न रह जायेंगे। पर समझे जायेंगे आजसे कई गुना संस्कृत । आज के जमाने में संस्कृत होना इतना जरूरी नहीं है . जितना संस्कृति की छाप आदमी पर लगा होना । वस सरकृति जैसे जैसे जितने नाम वाली होती जा रही है वैसे वैसे वह उतनी ही असंस्कृति की ओर बढ़ती चली जा रही है। और इस सब की जड़ में बात इतनी ही है कि आज हम यह त्रिलकुल भूल बैठे हैं कि संस्कृति शब्द से हमारा मतलब क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं या थोडी गूढ़ भाषा में इस का वाच्य न्या है ? अगर इसका ठीक ठीक पता लग जाय तो आशा तो है कि फिर यह एक नाम वाली देवी अनेक नामों वाली न रह जायगी। गाय की तरह इस के तरह तरह के रंग रहेंगे, जगह जगह सिंगौटी भी अलग अलग नहेंगी, खुरों के रूप में भी थोड़ा बहुत अन्तर रहेगा, पीठ, पूंछ और कुब भी हर जगह एक से न होंगे, गले के नीचे लटकने वाला गलुआ भी छोटा-बड़ा हो सकता है पर जिस तरह गाय के इन भेदों के रहते गाय सब जगह गाय कहलाती है वैसे ही संस्कृति भी सब जगह संस्कृति कहलायगी। इतना ही नहीं जिस तरह गाय के बाहरी मेदों की वजह से दूध के रंग-ढंग पर कोई असर नहीं पड़ता, उधी तरह सरकृति के बाहरी भेदों, जिनका इकट्रा नाम पहले ही से सभ्यता पढ चुका है, की वजह से उसके रस में कोई भेद न आने पायेगा। सीघीसादी बोली में यों समझिए कि सब सस्कारी आत्माओं का वर्ताव विल्कुल एक-सा नहीं तो करीन करीन एक-सा रहेगा।

संस्कृति का अर्थ

रान्द के सीधे-सादे अर्थ होने से बात बहुत लन्दी समक्ष में आ जाती है और पुराने शब्दों के बारे में तो बात सोल्ह आने ठीक बैठती है। अनपढ़ आदमी सीघा-सादा था। उसमें गुस्सा मले ही स्यादा रहा हो पर मायाचारी उससे काफी दूर थीं। वह घोखा देता या, पर अपनी खुराक के खातिर जानवरीं को । आदिमियों को बहुत कम घोखा देता था। वैसी उसे बहरत भी नहीं थीं। इसालिए वह जो शब्द बनाता या उसके दो माने बहुत ही कम होते थे। असल में उन दिनों माषा सन्वे मानों में मन के भावों नो प्रकट करने ना खरा साधन थी। पर आज वह मन के भाजों नो छिपाने के लिए पक्का साधन दन बैठी है। अनेक अधी वाल राज्द गढ़ने वाला आदमी किन विचारों का रह होगा इसपर बहस करने का यह स्पान नहीं है। यहाँ तो हमें छिर्फ इतना ही जानना है कि शब्द के िन्तने कम अर्थ हैं। उतना ही अच्छा । और सिर्फ एक अर्थ हो तो सबसे अच्छा। अब संस्कृत शब्द के क्तिने ही अर्थ क्यों न हीं पर एक अर्थ चन के मुँह पर चढ़ा हुआ है और वह है तंस्कार किया हुआ। यह ठीक है कि संस्कार शब्द जितना शहर में बोला-समझा जाता है, उतना गाँव में नहीं; पर यह गाँव में पहुँच जरूर गया है। पर इसका मतलब जितना ठीक शहर वालों को आता है उतना गाववालों को नहीं। बुछ भी हो सस्कार यन्त्र को योड़ा-बहुत समझते सब है। उंस्कार का सीधा-सादा अर्थ है चार निया हुआ, माजा हुआ, घोता हुआ, तपाया हुआ, मैल दूर दिया हुआ या और निसी भी तरह शुद्ध किया हुआ। फिर चाहे वह मिट्टी से श्द क्या हो, चारे पानी से, हवा से, चमय से, स्थान से, भावों से, कत्यना में, मंद्रें है, मा दिनों और वसीने हैं। याँ तो संस्कार और चीडों ना भी होता है पर वहीं वेहतार से हमारा मजलप है आदमी का संस्कार। अब हें बादकों हो होता पाच मून का पुनला मानने हैं उनके लिए तो नहाना,

घोना और कंघी करना सहकार रह जाता है। और जरा आगे चर्ले तो तेल मलना और चन्दन लगाना भी धंस्कार में गिना जा सकता है और फिर सब तरह की सजावट भी उसी संस्कार में शामिल हो सकती है पर जो लोग आदमी को सिर्फ मुद्धी भर धूल नहीं समझते पर यह मानते हैं कि उसके अन्दर परमारमा का अंश आरमा भी है या आरमा के रूप में परमात्मा भी है, उनके लिए बाहरी टीप-टाप कुछ रहती तो है पर उनको कोई वडी जगर नहीं मिलती। उनके लिए संस्कार का अर्थ रह जाता है इस देह में रहने वाले देही यानी आत्मा की सफाई | जिन लोगों की पहुँच किसी वजह से आत्मा-परमात्मा तक नहीं है वे भी देह की सफाई को इतना महत्त्व नहीं देते जितना मनकी सफाई को। 'मन चंगा तो कटीती में गंगा ' ऐसे ही भले मानसों की कहावत है। व्यवहार में भी दिल की सफाई पर बेहद जोर दिया जाता है। टिल का साफ आदमी ही खरा आदमी माना जाता है। और गाववाले तक ऐसे आदमी को संस्कारी जीव कहकर उसकी सराहना करते हैं। इन सबसे यही पता चलता है कि संस्कार बाहरी देह का होता तो है पर उससे आदमी संस्कृत नहीं माना नाता । सस्कृत तभी माना नाता है जत्र उसके दिल का संस्कार कर दिया गया हो यानी जब उसका मन इतना साफ हो गया हो कि वह यह समझने लग गया हो कि सबके भीतर अगर आत्मा नहीं है और परमात्मा भी नहीं है तो मन तो है ही। और वह मन दू ख-सुख मानता है तो जिस तरह मेरा मन द्रखता है धेषे दूसरे का मन भी दुःख मानता होगा। इतनी समझ आ जानेपर वह दूसरों के साथ न्यवहार करने में कम से कम भूलें करने वाला आदमी सस्कारी या संस्कृत नाम पा सकता है और दूसरें। के साथ इसका व्यवहार संस्कृति नाम से पुकारा जा सकता है। अब अगर ऐसा आटमी लगोटी वाधकर रहे तो मी सस्कृत समझा जायगा और कोट-पतलून डाटकर रहे तो भी संस्कृत समझा जायगा । अत्र चाहे वह चोटी

रखाये या दाढ़ी रखाये, विलक लगाये या माया साफ रखे, जनेक पहने या कुछ न पहने, नमाल पढ़े या पूदा करे, मृति पूजे या न पूदे, कुछ भी दाये-पीये या फैसे भी रहे-सहे संस्कृत ही समझा जायगा और उसकी संस्कृति की और लोग नक्ल करेंगे ही । संस्कृति की नक्ल सिर्फ इतनी ही होगी कि नकल करने वाला यह ध्यान रक्खें कि दूतरे के साथ व्यवहार करने में वह कोई ऐसी बान तो नहीं कर रहा बिससे उसका मन दुख रहा हो । जो आदमी उस संस्तारी के ओढ़ने-पहनने या खाने-पीने की नकल करता है अगर वह व्यवहार में उस-जैसा नहीं है तो वह संस्कारी नहीं कड़का चकता, क्योंकि पिर तो वह उसकी शीशे में पड़ी छाया मात्र रह जाता है। उसे कोई घोले में आकर संस्कारी भी कह सकता है, जिस तरह आज भी गाघी टोपी पहनने वाले गाघी जैसे भले आदमी भी समझ लिए जाते हैं। पर जब उनको घोखे का पता लगता है तो पछताना ही पड़ता है। बस, संस्कार से मतलब है मंझा हुआ दिल या मंझा हुआ आत्मा । संस्कृति से मतलत्र है मंझन यानी यह कि किसने कितना अपना आत्मा मास लिया है या साफ कर लिया है। संस्कृति का इसे छोड़कर अगर और कोई अर्य लिया गया तो घोला ही रहेगा । हो सकता है कभी घोला न भी रहे पर इतने कम लाभ के लिए धोखें के अर्थ को क्यों अपनाना ?

### संस्कृति की पहचान साफ दिल

यह सवाल हो सकता है कि अगर हम संस्कृति को पूरे रूप से आत्मा की मंझाई ही मान लें या दिल की समाई ही समझ लें तो व्यवहार में इसे पहचानें कैसे? असल में सामादिल आदमी का पहचानना मुस्किल तो वहीं होना चाहिए। वह तो उत्ता आसान होना चाहिए। साम दिल आदमी को तो अंधेरे में भी आग की चिन्गारी की तरह चमकना चाहिए। यह हो ही कैसे सकता है कि किसी गाँव में कोई

भला आदमी रहता हो और उसे गाँव वाले न जानते हों। आये दिन -त्ररतनेवाली चीज से कोई कैसे अनजाना रह सकता है ? फिर उस आदमी से किस की जान-पहचान न होगी जो अपने बरतान में खरा और मला है। फिर भी हो सकता है कि मेले-ठेले के अवसर हमें ऐसे आदिमयों से 'पाला पड़ नाय जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। तत्र भी भले आदमी के परखने में बहुत देर नहीं छगेगी । हम बर्चान के सिवा और पहचान भी क्या बतावें ? हाँ, यह हो सकता है कि कोई मंझी आत्मा का नाटक कर रहा हो। और उस तरह के बर्ताव को कुछ देर के लिए अपना कर लोगी को अपने मतलब के लिए घोखे में डालना चाहता हो। पर इससे क्या ? हम क्यों इस चिन्ता में पड़ें ? उसका नाटक जल्दी खतम होगा और जल्दी ही लोगों पर से घोले का पर्दा उठ जायगा। उनके 'घोले में खरे आदमी नहीं आ सकते ! धोखा खाने के लिए आत्मा का जितना खोटा होना जरूरी है उतना घोखा देने के लिए नहीं। जाल में फसनेवाला चूहा उस आदमी से ज्यादा लालची होता है जो उसके लिए जाल तैयार करता है। घोले की गहराई से जॉन करने पर वह इसके सिवा और क्या मिलेगा ? कम दामों में ज्यादा दामों की चीन, कम मेहनत में ज्यादा मेहनत का फल, कम वक्त में ज्यादा वक्त का सुख। अब अगर कोई आदमी इस तरफ दौड़े तो वह धोखा देनेबाले को उल्हा धोखा देना चाहता है। इसलिए घोले की चीर-फाड़ ने हम पर घोलेगज का भेद खोलकर रख दिया और यह भी बता दिया कि घोखा देने और खानेवालों में से कीन ज्यादा घोखेंबाज है। अब साफदिल की पहचान या खरे आत्मा की पहचान कहाँ मुश्किल रह जाती है ? वस, मंझा हुआ आतमा और साफ दिल ही संस्कारी नाम पाते हैं और दिल की सफाई. न्और आत्मा की मंझाई ही संस्कृति नाम से प्रकारी जाती है।

साफ दिल की रहन-सहन

वेशक, यह ठीक है कि मंझा हुआ आत्मा या साफ दिल रहन-सहन खान-पान में भी औरों से निराद्या होगा। पर वह निराद्या रह नहीं चनेगा। वर्षोकि लोग जल्दी ही उठवी नकल वरने लगेंगे। वर्नोकि-उसके रहन-सहन और खान-पान में एक खास तरह का सभीता आ जाता है और उसने तन नो ही नहीं मन नो भी सुख मिलता है। इस नात्ते उसका रहन-सहन और भी ज्यादा अपनाया जाता है और यों रहन-सहन के लिहान से वह समाज में गुम हो जाता है। और दुनिया उसके रहन-सहन को संस्कृति नाम देकर एक नई लडाई की जड पैदा कर लेती है। तन के सुख के साय जो थोड़ा बहुत मन का सुख मिलता या वह भी जगह बदलने पर मन के दुख में बदल जाता है। नारमीर के खेरे आदमी की रहन-सहन की अगर राभेस्वर में नक्ल की जायगी तो मन का तुल कैसे हाय आयगा ? साय में तन वा सुख भी चला जायगा । और निर खरा आत्मा जैसे देसे और खरा होता जाता है, अपने रहन-सहन और स्तान-पान में वैसे ही वैसे और बदल करता जाता है। उसकी नकल भी नैसे हो सक्ती है ! लन्दन के गाधी, अफ्रीका के गाधी, और फिर हिन्दु-त्तान के गांधी इनमें से किस की नक्ल की जाय और फिर सन् सोलह के गाघी, सन् बत्तीस के गांघी और सन् अड़तालीस के गांघी—किसके रहन-चहन और खान-पान को अपनाया जाय ? मंझा हुआ आत्मा और चाफ दिल किली की नकल करते हुए भी नकल नहीं करता। वह वो करता है अपने सुमीते के लिए और वह सुभीता भी यह कि उसे समाउ-सेवा के काम में किसी तरह की अड़चन न आने पावे। नकल करने की जात हम यहाँ यों लिख रहे हैं कि खरा आत्मा नोई भी बाना अपनाने वा चोई मी खाना खाये तो वह ऐसा नहीं होगा जो कभी विसी ने नहीं पहना या कभी किसी ने नहीं खाया। रहन-सहन और खान-पान का

सस्ति ये कोई सम्बन्ध ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर उस सम्बन्ध को सब कुछ बना बैठना सस्कृति के पेड़ की जड़ काट डालना है। बहुत ज्यादा कपड़े लादना अच्छी बात नहीं। कोई भी बढ़ता हुआ संस्कृति आम्मा एक दिन उस पर जरूर नजर डालेगा और उसको निरा बोझा ही समझेगा और फिर झट कम कर देगा। इससे यह नतीजा निकाल बैठना कि बहुत ल्यादा कपड़े पहननेवाले असंस्कृत होते हैं, कितनी बड़ी भूल भरी बात हो जायगी। मासाहार का भी यही हाल है। संस्कृति आदमा की नजर एक दिन उस ओर बाती हो है। इसलिए किसी आदमी को सिर्फ इस वजह से असंस्कृत कह बैठना कि वह मासाहारी है या अमुक प्रकार के मास का आहार करता है, भूल से खाली नहीं होगा। संस्कृति पर लिखनेवाले इसलिए खान-पान, रहन-सहन को संस्कृति का अंग बनाकर शिस्कृति के दुकडे-दुकड़े कर डालते हैं। और संस्कृति की आत्मा के साथ बड़ी नाइन्सानी कर बैठते हैं।

#### संस्कारी का उत्थान-पतन

जिस तरह साफ किए हुए कपड़े साफ बने नहीं रहते, मैले होते रहते हैं। इतना ही नहीं, मैले होने के लिए ही कपड़े साफ किए जाते हैं। दुनिया बनी ही इस किस्म की है कि उसमें साफ की हुई भी चीज साफ नहीं रह सकती और न किसी को ऐसी आशा करनी चाहिए कि वह साफ ही बनी रहेगी। दुनिया में यह हाल आत्मा और मन का भी होता है। साफ किया हुआ मन व्यवहार में पड़ने से थोड़ा बहुत मैल पकड़ ही लेता है। मंझा हुआ आत्मा व्यवहार में पड़ने से थोड़ा बहुत चमक कम करता ही है। इसीलिए तो सुन्नह-शाम राम-भजन की व्यवस्था की गई है। राम-भजन का आत्मा माजने या दिल साफ करने के सिवा और अर्य ही क्या होता है ! जब जब हम अपने से बहुत ज्यादा खरी आत्माओं का ,इद से ज्यादा गुण-गान करने लगते हैं तन्न-तन हम अपनी आत्मा के

खरेपन की और अपने दिल की समाई को कुछ कम ही करते हैं। यह गत कानों को मले ही कुछ खटकती हो, पर बात सच्ची है। उसी आत्माएँ रिवाज के बहाव में बहती नहीं और अगर कमी बहती हैं तो बहने के बाद अपने को फिर से माजती हैं। बाढ़ की नदी में नहा कर क्सि की तसकी हुई है ! फिर साफ पानी से नहाना ही पड़ता है । समुन्दर में भी जरूरत से नहाया जाता है, तन की सफाई के लिए नहीं। खरी आत्माओं की यादगार में निसने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की, जिस जिसने वहु-चड़े फान्य लिखे या जिसने जो कुछ किया वह निरा बाढ़ में वहा। पर करता क्या ! सैकड़ों से अच्छा रहा। पर इस काम में उसके दिल की सफाई और आत्मा का खरापन वेदाग न रह सका। एक चारण राजा के सामने राजा के गीत गाता अपने को बड़ा समझना चाहे तो समझ ले पर राजा उसे इनाम देकर उसे कत्र बड़ा रहने देगा । खरी आत्माएँ और साफदिल भी बाद में बहने से नहीं बच पाते। नतींजा यह होता है कि कुछ तो ऐसे बहते हैं कि फिर किनारे ही नहीं लगते और कुछ किनारे लगकर नहा-धोकर स्वच्छ हो जाते हैं और पिर खरे आत्मा की तरह दुनिया के व्यवहार में जुट जाते हैं। आज संस्कृतिः पर जितना साहिल है वह ऐसे ही बाद में बहे हुए आत्माओं की कृति का गुण-गान है। आज संस्कृति में जिन जिन चीजों की गिनती की जाती है उन की गहराई से जाच की जाय तो यही पता लगेगा कि हम संस्कृति की जगह असंस्कृति को आसन पर विठा रहे हैं। ऊंचे दरजे की संस्कारी आत्माएँ तो चोर को चोर कहने में भी संस्कार को धक्या लगना मानती हैं फिर वे अ्षंस्कृति को भी अंषंस्कृति कैसे कह देते क्योंकि उस कों तो संस्कृति नाम दे दिया गया या। और अब तो संस्कृति को असंस्कृति कहना या । यह तो उनको और भी सहन नहीं हो सकता था। फिर मी कहीं कहीं से आवाज उठी कि यह सभ्यता महारोग है। और

सभ्यता के ढाचे को ही तो लोगों ने संस्कृति नाम दे रक्खा है। रहन-सहन को या इससे सम्बन्ध रखनेवाले और कामों को संस्कृति कहने से एक ऐसा तूफान खडा हो गया है जिसमें संस्कृति इस तरह वह गई है कि हुंडे नहीं मिलती और उसके नाम से छाई हुई असंस्कृति ही संस्कृति बन वैठी ।

### हर आदमी की अलग संस्कृति

आइये इस नामधारी संस्कृति को समझ लें। अगर चोटी रखना हिन्दू संस्कृति है तो बंगाली हिन्दू नहीं रह जाते क्योंिक वे चोटी नहीं रखाते। बंगालियों को छोड़िएं। पैदा हुए बालक तो एक ओर, छिर मुड़ाया संन्यासी भी हिन्दू नहीं रह जाता । यानी हिन्दुओं के माने हुए गुरू भी हिन्दू नहीं रह जाते । और इतना ही नहीं, चीनके चोटी रखाने वाले बहुत से मुसलमान भी हिन्दू हो जाते हैं। बहुत न कहकर हम मीटे रूप में यह कह देना चाहते हैं कि हिन्दू संस्कृति के नाम पर कहे जानेवाले रिवाज़ों में से एक भी रिवाज़ ऐसा नहीं है जिस पर सब जगह के हिन्दू हर हालत, और हर वक्त में अमल करते हों। दुनिया के सब मुल्कों और सब धर्मों में जिस-जिस तरह के रिवाज़ और जिस-जिस तरह का खान-पान और निस-निस तरह का ओढ़ावा-पहनावा चल रहा है वह सब-का-सक किसी न किसी रूप में कहीं-न-कहीं हिन्दुओं में चलता हुआ पाया जायगा। रहन-सहन, रीति-रिवाज़ को सस्कृति के साथ जोड़ना उसकी हंसी उड़ाना है और उसके दुकड़े-दुकड़े कर देना है। इस तरह से सस्कृति तो हर आदमी की अलग अलग है।

### संस्कृति यानी आपसी व्यवहार

संस्कृति आपसी न्यवहार के सिवा कुछ और चीज़ है ही नहीं। सस्कार हमारे अन्दर का विकास है। हिन्दुओं ने जो सोलह संस्कार मान

रखे हैं उनकी जाँच करने पर भी यही पता चलता है कि वे उन संस्कारों के निरिए जिस का संस्कार करते हैं उसकी आत्मा को जगाना चाहते हैं और उसे यह बताना चाहते हैं कि उसके अन्दर वह बल मौजूद है जिसकी मदद से वह आत्मा के चारों तरफ छाये अंधेरे को हटा कर फेंक सकता है और उनाला पा सकता है या फैला सकता है। इसी को आप यों भी कह सकते हैं कि वह अपनी आत्मा को अपने बल-बूते ही माज सकता है। और व्यवहार में सच्चा और पक्का साबित हो सकता है। किसी का संस्कार करते वक्त इम उसको सिर्फ आत्मा माजना सिखाते हैं और यह वताते हैं कि समय समय पर उनको माजते रहना, तभी तुम इस दुनिया की यात्रा सुख के साथ कर सकोगे। संस्कार के समय कभी किसी आदमी को त्याग से प्रहण का उपदेश ज्यादा नहीं दिया जाता । प्रहण का उपदेश अगर दस दरने का दिया गया तो त्याग का उपदेश पन्द्रह दरने का दिया जाता है। यह ठीक है कि वह संस्कार बहुत पुराने हैं और उस समय के हैं, जब हिन्दू समाज बच्चा था। उसमें कुछ कमी रह सकती है। आज उसमें काफी हेरफेर किए जा सकते हैं। पर यहाँ तो समझना यह है कि संस्कारों से मतलब सिर्फ इतना ही निकाला गया है कि जिस का संस्कार किया जाय उसको यह समझा दिया जाय कि उसको आगे चलकर अपना दिल साफ करना है। अपना आत्मा मंजा हुआ रखना है और वह माजने का काम यही है कि वह अपने गुस्ते, अपने घमण्ड, अपने लालच और अपने फरेब पर कावू पाये और उन्हें इतना वश में रक्खे कि वे उसकी आत्मा पर सवार न हो बैठें। और इस तरह उसकी चमक को कम न कर दें। इस तरह की बुराइयाँ ही उसे सच बोलने से रोकती हैं, औरों को सताने पर भामादा करती हैं, चोरी करने को उकसाती हैं, बुरी निगाह फेंकने को तैयार करती है और वेमतलब की चीज़ जमा करने के पागलपन में लगाती हैं और इस तरह से समाज की तराज़ू का पलड़ा एक तरफ को

शुक जाता है और दूसरी तरफ का पराटा डावाडोल हो जाता है और समाज के अमन-चैन में तहलका मच जाता है।

संस्कृति का आधार : आदमी

संस्कृति का गान करते हुए राजाओं की लडाइयों का जब जिक्र आ जाता है तत्र संस्कृति पर लिखने वाले विद्यान कुछ ऐसे बहक जाते हैं कि वे 'ऐसी कह मारते हैं जिससे साफ माळ्म होता है कि वह संस्कृति की जगह जंगलीपन की तारीफ कर रहे हैं और उस जगलीपन को देवता बनाकर मन्दिर में बिठाना चाहते हैं। यह हम कुछ बढकर नहीं कह रहे। अगर आप गहरी निगाह डालेंगे तो ऐसे देवताओं के मन्दिर आप को दुनिया के वर मुल्क में मिल जायेंगे और हमारा देश भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं रह जायगा । ये सब मन्दिर सस्कृति के बेजा गुन-गान की देन हैं। -संस्कृति की आत्मा की जगह उसके ढाँचेको संस्कृति मान बैठने का जो भी बुरा फल हो, वह थोड़ा ही है। जब तक सस्कृति की जगह उसकी आत्मा की स्थापना नहीं की जायगी और उसीपर जोर नहीं दिया जायगा त्तवतक न संस्कारी पुरुष पैदा हो सकेंगे और न सस्क्रति जीते-जागते रूप में 'मिल सकेगी । संस्कृति का आधार आदमी है । मानव-समाज है । उस का आधार मन्दिर, महल, कपड़े लत्ते, पोथी-पुस्तक नहीं हैं। ये मील के पत्यर हैं। इन्हें इतना ही समझने से काम चलेगा। इन्हें आखिरी मंजिल समझ बैठने से कुछ भी हाय न आयेगा । क्या उस ऋषि की बात याद नहीं है जिसने भूल से एक आम वाग के मालिक से पूछे बिना तोड़ कर खा लिया या और जो आत्मा में चमक आने के बाद सीधा राजा के पास पहुँचा या और अपने किये की सजा मागी थी और अपना हाय कटनाये विना उसकी तसली नहीं हुई थी। क्या यह कथा इस बात की नहीं बताती कि आत्मा माजने पर मेला होता रहता है और उसे हमेशा माजते रहना चाहिए और यह कि आत्मा का माजना ही सस्कृति का नाम पाता है। किसी देश की संस्कृति उस देश की इमारतें या उस देश का साहिल नहीं हुआ करता पर उस देश के मले आदमी हुआ करते हैं जो उस देश में आये यात्रियों के मन पर ऐसा असर छोड़ देते हैं जिसे वेकमी नहीं मिटा पाते। और इसी तरह संस्कृति एक देश से दूसरे देश में फैलती रहती है।

## अपने को वश में करना ही मानव संस्कृति

विकासवाद यह बताता है कि कीड़ा ही विकसते विकसते आदमी वन गया। विकासवाद की गहराई में न भी जायं और सिर्फ एक आदमी के ही उसके गर्भ के पहले दिन से उसके मरन तक के इतिहास पर नज़र डाल जायें तो हमें पता चलेगा कि आदमी सचमुच कीड़े से विकस कर आदमी बना है। गर्भ के पहले दिन तो वह कीड़ा ही नहीं बल्कि इतना छोटा जर्म होता है कि आदमी की आँख उसे नहीं देख सकती। माँ के पेट के अन्दर वह कीड़े से भी गई-जीती हालत में रहता है। इसे भी जाने दीनिए। पैदा होने के बाद भी वह कीड़े से क्या ज्यादा होता है ! पशु-पक्षियों के बच्चे आदमी के बच्चे से जल्दी बड़े और समझदार होते हैं और अपना स्वाधीन बीवन शुरू कर देते हैं। यह टीक है कि वे एक र्चीमा के अन्दर ही तरकी कर पाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए ने कई वार्तों में आदमी से ज्यादा संस्कृत होते हुए भी संस्कृत नहीं माने जाते। स्वामि-मिक्त में आदमी कुत्ते का क्या मुकावल कर सकता है ? इसी तरह घोड़े या भी आदमी क्या जोड़ है ? पर कुत्ता-संस्कृति और धोड़ा-संस्कृति नाम की संस्कृतिया सुनने में नहीं आतीं ! मनुष्य में सब जानवरों से और कुत्तों और घोड़ों से भी बढ़कर एक खांतियत है। -वह यह कि अपने साथियों का ही नहीं, पशु पिक्षयों तक मा मुल-दुरा जान और समझ सक्ता है। उनका मुल-दुख देख कर डिक मन के मानों में लहरें उटने लगती हैं। उस का उस के मस्तक पर

असर होता है जो मस्तक उसको दूसरों के सुख-दुख में शरीक होने का , हुनम देता है और वह उसके हुनम पर थोड़ा-बहुत अमल भी करता है। यह हुक्म असल में मस्तक का नहीं होता, अन्तरात्मा का होता है। मस्तक तो अन्तर-आन्मा के हाय का औजार है। अत्र आत्मा जितना संस्कृत यानी मंझा हुआ होगा उतना ही मनोभावों और मस्तक के विचारों में मेल विठा सकेगा। वस इसी मन-मस्तक के मेल विठाने का नाम मान्व-संस्कृति है। और यह देश और धर्म के नाम से या चंश और नस्ल के नाम से किसी तरह अलग नहीं की जा सकती । आत्मा की मंझाई जन इस हद तक पहुँच जाती है कि वह अपना आत्मा और दूसरों में रहने वाले आत्मा में काई मेट ही नहीं कर पाता तब उस से दुनिया की चीज़ीं से और अपने तन से बेजा मोह-ममता दूर हो जाती है और उसका रहन-सहन कुछ इस ढग का हो जाता है कि स्रोग उसे देवता कहकर पुकारने लगते हैं। अब वह अपनी जरूरत के मुताबिक खाता-पीता-पहनता है और अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है। इस तरह से आदमी को लोग साधु कहने लगते हैं। अब दुनिया की कोई चीज़ उसकी नहीं रह जाती। यानी वह सब चीज़ों को सबकी समझना है। ऐसा ही आदमी मानव-सस्कृति का निशान बन जाता है। ऐसा आदमी चाहे कभी रहा न हो, पर हर आदमी किसी-न-किसी वक्त कमी-न-कमी अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए इस अवस्था को पहुँचता जरूर है और उस उतनी देर का इतना गहरा असर उस के मन पर रह जाता है कि वह उसे उमर भर नहीं भूलता । संस्कृत आत्मा को अपने किए हुए कामी पर बहुत कम पछताना पड़ता है या बिल्कुल नहीं पछताना पड़ता । उसे तो उन मलाई के कामों की भी याद नहीं रहती को उसने क्सरों के साथ किए होते हैं। मलाई करना उसका स्वभाव वन जाता है और वह खभाव खयं आत्मानन्द में बदलता रहता है। इसलिए उसको मले कामों की याद आनन्द का

कारण नहीं होती बिक्त आतमा का वह हल्कावन आनन्द का कारण होता है जो उसने ममता और खुदी छोड़ कर सहज में ही पा लिया होता है। यही है मानव संस्कृति का निचोड़ । यह आदर्श जरूर है पर पहुँचना वहीं है। वहाँ पहुँच कर संसार के महल-मकान, कल-कारखाने, पोथी-पुस्तक, शाल-दुशाले, सोना-चादी आडम्बर बन जायेंगे। आदमी जितना जितना इस चाइरी आडम्बर में रस लेता है उतना ही वह आत्मा को मैला करता है और उतना ही वह असंस्कृत है। यह ठीक है कि संसार के सब आदमी इस दरने तक नहीं उठ पाए हैं और जो नहीं उठ पाएँगे उनकी वनह से जो उठ गए हैं वे भी इस आडम्बर जाल से न निक्ल पाएँगे। तब फिर 'इस आडम्बर की इतनी बुराई क्यों ? आडम्बर को आडम्बर कहना बुरी नात नहीं। गुड़िया की गुड़िया कहना ठीक है। पर बालक के गुड़िया 'खेलने और उस चालक के चावा के गुड़िया खेलने में जमीन-आसमान का अन्तर है। बालक गुड़िया में वे मतलब के दुख-मुख की स्थापना करता है और फिर उसी का साय देकर रोता-हंसता है और सच्चे जी से दुख-सुख मानता है, जब कि उस∓ा वात्रा उसके साथ रो-हंसकर भी न रोता है न इंसता है। वस, मानव-संस्कृति अपने को वदा में करने का दूखरा नाम है।

# 'निर्मल मानवता ही संस्कृति

संस्कृति निर्मल मानवता के विवाय और हो ही क्या स्कृती है? इन्सानियत के विना इन्सान को संस्कृत कहना भेड़िये को इन्सान कह 'डालने तैसा है। मानव-धर्म में रंगे मानव के काम ऐसे हो ही नहीं सकते जिन पर कोई किसी हिष्ट से भी उगली उटा सके। जिस इतिहास में राजाओं की लड़ाइयों का ही वर्णन हो वह इतिहास मानव की मानवता का इतिहास नहीं है। वह तो उस वक्त का इतिहास है जिस वक्त मानव मानवता भूसकर अपने अन्दर के परमाहमा को इतना भूल जाता है कि उसे यह याद ही नहीं रह जाता कि वह अपनी धुन में जो काम किए जा रहा है वह पशुता से अगर गिरा हुआ नहीं है तो बराबर का जरूर है 🌬 आदमी को होर के नाम से पुकारने लगना दया किसी संस्कृत आदमी की: स्झ हो सकती है ? बुराई का बदला मलाई से देने की बात पशु को सूझ ही नहीं सकती । और यही तो मानव-सस्कृति है । कुत्ते और घोड़े मार खाकर भी मालिक को प्यार से चाटते हैं। पर मालिक को ही चाटते हैं। इस बुराई के बदले मलाई की जड़ में दासता और मय है। पर आदमी घर में आये चोर को माल उठवा देता है और घर में आये डाकू के सामने निडर होकर अपनी गरदन झुका देता है, इसकी जड़ में आत्म-विश्वास और परमात्म-विश्वास रहता है। तभी तो चोर एक क्षण में साह बन जाता है और डाक् साधु बन जाता है। असल में संस्कृति भूतल पर स्वर्गकी रचना कर देने का दूसरा नाम है। स्वर्गतो कल्पना की चीज है। संस्कृत मानव का बनाया हुआ स्वर्ग उस कल्पना के स्वर्ग से कई गुना बढ़िया होगा। मगर होगा तमी जब दुनिया के बाहरी आडम्बरों को हमारे विद्वान संस्कृति के नाम से पुकारना छोड देंगे । आज वे विद्वान् अपनी आँखों उसका बुरा नतीजा हिन्दुस्तान में देख सकते. हैं। और मुल्कों की वह संस्कृति जिसका आज के विद्वान गीत गा रहे हैं, यों ही नहीं खड़ी हो गई। उसकी जड़ में भी सैकड़ों संस्कृत और सैकड़ों निदांष प्राणियों का घोर कष्ट है। इसी तरह आज हिन्दुस्तान की आडम्बर वाली सस्कृति की जड़ में मानव-कष्टों के सिवाय ढूंढने पर और क्या मिल सकता है ! मंझा हुआ आत्मा या चमकता हुआ आत्मा महलों से भागता है, आडम्बरों से बचता है। फिर उन आडम्बरों की संस्कृति का निशान भी कैसे कहा जा सकता है और उसको संस्कृति कह बैटना तो कितनी भारी भूल समझा जा सकता है ? शराव पानी जैसी पतली होती है पर उस से प्यास कभी नहीं बुझी । महल झोंपडी ही की तरह सदीं, गर्मी,

वंरसात से बचता है पर उससे शांति कभी नहीं भिलती । एक बोतल शराब ने अनाज और फल की आग लगाई है। वह पानी का ढोंग रचकर प्यास कैसे बुझा सकती है ? एक महल ने सैकड़ों नर-नारियों को सैकड़ों घंटों तक सरदी, गर्मा, बरसात के दुख दिखाए और दिए हैं। वह सदीं, गमीं कम कर सकता है पर सदीं, गमीं, कम होने से मिलने-वाली शान्ति वह किसी तरह नहीं दे सकता । वेजा आडम्बर घमण्ड नो मोटा करता है। उसका उस संस्कृति से क्या सम्बन्ध हो सकता है जो धमण्ड को धिस कर मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। घमण्ड छुटाई-वड़ाई की मियाद डालता है, ऊंच-नीच को जन्म देता है। सस्कृति समता की जननी है। उसका और इसका क्या मेल ? संस्कृति अभी तक इने-गिने आदिमियों तक ही पहुँच पाई है। न किसी समान पर छा पाई है और न किसी देश को अपना पाई है। कोई समाज या देश अगर अपने को इस वास्ते संस्कृत कहता है कि उसके एक या दो आद-मियों का संस्कृति के साथ गहरा सम्बन्ध रहा है तो उसके कहने के वस इतने ही दाम उठेंगे जितने यूरप के अनेकी मुल्कों के ईश के नाम पर अपने को ईसाई कहने के दाम उठ रहे हैं। जैसे ईसाई समाज वा यह मतलत्र नहीं होता कि जिन आदिमियों से वह समाज बना है वे सब ईसा जैसे भल्ने हैं । वैसे ही हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन समाज का यह अर्य नहीं हो सकता कि वह मले मानसों का समाज है। फिर समाजों और देशों के नाम पर संस्कृति को पुकारना खतरे से खाळी नहीं है। आज कौन यह नहीं जानता कि ईसाई समाज का अर्थ है ईसा से एकदम उल्ला आचरण करनेवालों का समाज । तत्र ईसाई संस्कृति का जो अर्थ निकलेगा वह वहीं तो बताएगा जो ईसाई समाज अपने वनने के दिन से आज तक करता आया है। अब अगर संस्कृति का यही अर्य है और इसी रूपवाली -ईसाई सस्कृति होती है तन ऐसी ईसाई संस्कृति को तो लोग दूर से ही

नमस्कार करना पदद करेंगे और फिर हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, श्रमण संस्कृतियों का कुछ कम बुरा हाल न होगा। यहाँ कोई यह सवाल उठा सकता है कि ऐसी शंका तो मानव-संस्कृति पर भी की जा सकती है। वह यह कि मानव-संस्कृति में मानव के वे सब भले-बुरे काम शामिल रमझे जाएँगे जो उसने उस वक्त से जब कि उसने समाज का रूप लिया, आज के दिन तक समाज रूप से करता आया है। पर मानव-संस्कृति में हम उन सब कामों को कहाँ गिना रहे हैं। हम तो मादव-संस्कृति में उन्हीं कामों को लेते हैं जो मजे हुए आत्मा अपनी उम्र के ज्यादा दिनों करते रहे हैं और आज भी अनेकों आत्मा खास खास अवसरों पर चमक-कर करती रहती हैं। इस तो यह कह चुके हैं कि संस्कृति ने समान रूप से न अब तक किसी धर्मवालों को अपनाया है और न किसी देशवालों को । उसका नाता तो इने-गिने व्यक्तियों से रहा है या इभनेकों की इनी-गिनी घड़ियों से । हाँ, जो संस्कृति को किसी धर्म या देशवाली मानते हैं उनके देश और धर्म के सब काम संस्कृति में ही गिने जाएँगे फिर चाहे वे बुरे ही या भने। गिने जायेंगे यह हम नहीं कह रहे। देश और धर्म कै नाम से सस्कृति को पुकारनेवाले खुद ही संस्कृति के नाम पर उन कामों को ज्यादा गिनाते हैं जो संस्कृति के असंस्कृत पुजारियों ने सस्कृति के नाम पर कर डाले हैं। सीधे संस्कृति के काम भी इधर-उधर इंढने से मिल सकते हैं पर उनकी गिनती उस आडम्बर के ढेर में इतनी कम रह जाती है कि पटने समझनेवाले को उसकी याद ही नहीं रहती। कान्य का अत्युक्ति अलंकार जितनी जल्दी लोगों की जीम पर चढ़ता है उतनी काव्य के भीतर रहनेवाली सत्य और अहिंसा की कीर्ति पढनेवालों के मन पर असर नहीं कर पाती। इसीलिए देश-धर्म वाली संस्कृति की कथाएँ आत्मा को मानने की जगह उसको मैला करने का काम ही करती रहती हैं। संस्कृति को देश या धर्म के नाम से पुकारना बेहद झुरी चीज़ है। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए।

म्कृति अखण्ड और शाइवत है

मानव-संस्कृति सदा से एक है, आज भी एक है और सदा एक हेगी। बह सब में एकात्मा को मानती है। वह व्यवहार में समता को ाहती है। उसे सब के सुख की परवाह है। वह सब का दुख दूर करना गहती है। उसमें राजा और प्रजा का भेद नहीं है। उसमें मालिक ीर नीकर को स्थान नहीं है। उसकी नजर में दुनिया एक कुटुम्ब है ौर सारे मानव भाई-भाई हैं। उसके रहते कोई मनुष्य दुनिया <del>वी</del> ीजों को तो क्या अपने तन तक को दूसरी का समझता है या समाज ा मानता है। अपने मन और मस्तक को मी दूसरों की भलाई में माने की सोचता है। उसका सोचना-विचारना, बोलना-चालना, करना-ारना सब दूसरों के लिए होता है। वह अपने लिए कुछ नहीं करता गौर फिर भी तब कुछ उसके लिए हो जाता है। जिसः तरह पेड़ न मपने फ़लों को स्थता है, न अपने फलों को चखता है, न अपनी छाया ं रहता है, न अपनी सूखी एकड़ी से अपनी रोटी पकाता है फिर भी उससे गिरे हुए फूल, पल और पतों की सड़न और अपने तनपर पड़ी ्ई छाया उसके काम आती ही रहती है और उसको पूरा तन्दुक्त ानाए रखती है। वैसे ही संस्कृत मानव स्वमाव से ही अपने किए का होई पल नहीं चाहता। जब वह अपने किए का फल ही नहीं चाहता हो वह अपने लिए कुछ मी नवीं करे ? उसे तो जो कुछ करना है दूसरी हे लिए और समाज के लिए। इसलिए उसे सदा सुख ही सुख हाय भाना है। पल के न मिलने का दुख उसते दूर रहता है और पल मिलने का बनाउटी सुरा उसे घोरा। नहीं दे पाता । संस्कृति मानय-संस्कृति के विवा और दुछ नर्स है और मेजी हुई आत्माओं के कामी का लेखा रखना धी मंस्कृति ना मन्या गुननान होगा और उसी से एक एक आदमी का अन्य अलग और मारे समात ना मिलनर मना होगा।

# महावीर का मानव-धर्म

#### रिषमदास राका

असन्तोष वहीं रहता है जहाँ विषमता होती है। असन्तोष से झगड़े-फसाद तथा गुद्ध होते हैं और मानव-जाति पर आपितियाँ आती हैं। छोग दुःखी बनते हैं। दुःख मिटाने के लिए महान् पुष्प पैदा होते हैं। विषमता अधर्म है, पाप है। उसे मिटाने के लिए, घर्मसंस्थापना के लिए, जनता को सुख का मार्ग बताने के लिए, अनेक महान् पुष्प हो गए हैं। उनमें से भगवान् महावीर भी एक थे।

आज से पञ्चीस सी वर्ष पहले भारत में धर्म के नाम पर विषमता की दीवार खड़ी थी। वर्णमेद के कारण छोटे-जड़े और कँच-नीच के मेद पैदा हो गए थे। स्वर्ग-प्राप्ति के लिए यह में काफी हिंसा की जाती थी। क्रियों का या मातृत्व का अनादर किया जाता था। उन्हें आत्म-विकास के लिए शाल पढ़ने-सुनने की मनाही थी। धर्म के नाम पर होनेवाले इन अन्यायों को देखकर महावीर का हृदय द्रवित हुआ। वे विकल हो उठे। बहुजन समाज के दुखों से दु-खित हो उठे। उन्होंने सोचा जो कष्ट, दुख, अपमान मुझे अच्छा नहीं लगता वह दूसरे को कैसे अच्छा लगा। इस प्राणी सुख चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता।

उनका जन्म सपन और सरकारी कुटुम्न में हुआ या। माता-पिता पार्स्वप्रमु के अनुवायी थे, जिन्होंने आहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिप्रह इन चार यामों की समाज कल्याणार्थ प्रतिष्ठा की यी। दूसरों को अपनी तरह समझ वर्ताच करने की सहज वृत्ति उनमें थी। वे सोचने लगे न्या दूसरे को फिर वह अपने को कष्ट देनेवाला ही क्यों न हो आरमवत् मानना संभव है ! भावना कुछ भी कहे, लेकिन व्यवहार में तो कष्ट देनेवाले को वैरी ही माना जावेगा और मित्र को मित्र । तो क्या आत्मवत् सर्वभूतेषु यह कोरी कल्पना ही है ! नहीं, क्ल्पना तो नहीं हो सकती । लेकिन अनुभव निना कैसे माना जाय कि आरमवत् सर्वभूतेषु मानने में सच्चा सुख है !

अपने-पराए का मेद शरीर तथा शरीर के संबंध से ही निर्माण होता है। और यही राग देख का कारण है! क्या यह दीख पढ़नेवाला शरीर या देह ही में हूँ? यदि शरीर में नहीं हूँ तो आत्मा क्या है? उसका स्त्ररूप क्या है? शरीर को आत्मा से मिल्ल ही माना जाय तो शारीरिक सुख-दु-खो का क्या आत्मा पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता ? इसका अनुमव किए बिना कैसे माना जाय कि यह बातें सही हैं, क्योंकि शारीरिक सुख में ही आनन्द माननेवाले भी कम नहीं हैं।

िर कई आत्मवादी ऐसा भी मानते थे कि मले-बुरे कर्मों का आन्मा पर परिणाम नहीं होने देना दु-ख से छूटने का मार्ग है। दारीर और आन्मा भिन्न हैं। इस मान्यता को बाग्त रखकर चाहे जितने बुरे काम भी करने का रास्ता निकाल लिया जा सकता है।

कई ऐसी मान्यतावाले लोग भी ये कि यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, उसी ने हमें उत्पन्न किया | इम अपने सब कमों को उसे अर्पण कर दें, फिर हमें अपने कमों का पाप नहीं लग सकता ।

महावीर ने देखा कि इन मान्यताओं से भी छोगों के दुःख तो दूर नहीं हो रहे हैं। अवस्य ही ऐसा कोई मार्ग द्वंदना चाहिए जिस से सब का कन्याय हो, मंगल हो। पर यह बात बिना अनुभन प्राप्त किए तो नहीं बताई जा सकती थी। और अनुभन के लिए साथना की जरूरत होती है। तब उन्होंने माता-पिता को अपना निर्णय घुनाया कि वे साधुत्व स्वीकार कर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। माता-पिता का उनपर बहुत स्नेह था।

उन्हें यह त्रात सुनकर दु ख हुआ । वे बोले, "बेटा, राजसी मोग-चैभव को न्यागकर तुम अमण वर्नो यह हमसे देखा नहीं जायगा ।"

मगवान महावीर ने तीन वैराग्य-भावना होने पर भी माता-पिता की आजा न मिलने से उनके जीवनकाल में दीक्षा नहीं ली। उनका स्वमाव सहज कोमल था। वे प्रेमभावना वाले थे। दूसरे के दु.ख को अपना दु:ख समझते थे। इसलिए उन्होंने संयम रखा। माता-पिता की मृत्यु होने पर भाई के कहने से और दो वर्ष ठहर गए। तीस साल की उम्र होने पर उन्होंने साधना प्रारंभ की।

उन्हें संसार के दु ख का मूल ढूंदना था । और समाज-कल्याण का मार्ग बताना था । लेकिन वे आज के उपदेशकों की तरह "परोपदेशे" पण्डित नहीं थे । वे तो अनुमव लेकर ही कहना चाहते थे । इसिल्लेए उन्होंने बारह साल तक कटोर साधना की । अनुभव प्राप्त किया । चाहे जितना कोई कन्छ दे तो भी मनकी समता न दलने देने का उन्होंने चुपचाप अभ्यास किया । अत्मा अमर है । शरीर नाशवान तथा अखिर-वस्तु है । शारीरिक सुख-दु ख यह आमास है, ऐसे कोरे तत्त्वज्ञान वाले संसार में बहुत मिलते हैं । लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करनेवाले तो बिरले ही होते हैं । भगवान महावीर उनमें से ये जिनकी शान्ति महीनों भूखी रहने पर भी विचलित नहीं होती थी । सदीं, गर्मी, भूख, प्यास का शरीर पर कम-से-कम परिणाम हो इस तरह से उन्होंने शरीर को कसकर आत्म-विकास का मार्ग दूढा ।

उन्होंने कहा "जीओ और जीने दो" सब जीव सुख से सीना -चाहते हैं। दुख भोगना या मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन सुख से तमी जीया जा एकता है जब हम दूसरों को सुख दें। सबकी भलाई में अपनी भछाई मानें। लेकिन जब मनुष्य कोई कार्य अपनी भछाई के लिए, खार्य साधन के लिए शुरू करता है और वह भी धर्म की आड़ लेकर, तब वह अधर्म होता है। अपने को ऊँचा मानकर दूसरों को नीचा समझना या दूसरों के साथ बुरा वर्ताव करना अधर्म है। इसिलए सब जीवों के प्रति उन्होंने साम्यभाव रखने को कहा। दूसरों को दुखी न कर, सुख प्राप्ति के लिए उस समय की परिस्थिति तथा प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार जैसा जीवन विताना जहरी था, वैसे उपाय बताए।

असमानता शारीरिक मोगों में मुख मानने से पैदा होती है। अपने शारीरिक सुख मोगों के लिए शोषण अपरिहाय बन जाता है क्योंकि शारीरिक सुख के पीछे लगने पर मनुष्य दूसरे का शोषण किए बिना वह प्राप्त नहीं कर सकता। इस शोषण के लिये अर्थ सहायक होता है और अर्थ का संग्रह आवस्यक। इसलिए मनुष्य अपने जीवन का ध्येय समह बना लेता है। भले ही परिम्रह अन्याय और अधमें का पोषण करनेवाला हो लेकिन उसे वह त्याग नहीं सकता। क्योंकि हमने अपने जीवन का दृष्टिकोण ही ऐसा बनाया और ऐसी आदतें हमारी बन गई है कि बिना परिम्रह के मुख से जीवन-निर्वाह की कल्पना ही हम नहीं कर सकते।

शारीरिक सुरों के श्रांतिरिक परित्रह हमारे श्रहंकार का पोपण करने वाला भी होता है। मैं दूसरों से वहा हूं यह अहंकार हमें दूमरों से दूर करता है। वह दु स पैदा करनेवाला है। लेकिन हम तो इसी धारा में बर्रे रहें। धन-संप्रह को हमने सुख और बड़प्पन का कारण मान लिया है, जिससे अपने जीवन को अग्रात और दूसरों को दुखी बना रहे हैं। जो पढ़े-निस्से और शानी कहलाते हैं वे इस धन के पीछे पढ़वर कर्चक्प-अफर्चव्य. को भूल गए हैं। तभी आब असन्तोप भी आग सुलग रही है। यह किसी खास वर्ग की बान नहीं पर सभी धन के पीछे पढ़े हुए हैं।

आ धर्म सबका कल्याण नहीं सीध सकता वह असे ही नहीं। धर्म के नाम पर इमने आचार या रूढ़ि को अपना लिया है। उससे न तो अपना ऋत्याण हो सकता है और न दूसरों का।

भगवान् महावीर ने ससार की सारी समस्याओं का हल अपने आप में देखा या । वे मानते थे कि जिसने अपने आपको जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए वे "जिन" कहलाये। जो अपने को जीतता है वह समको जीत छेता है। ऐसे अनेक जिनों में से वे एक थे। रेसे जिन को अपने विकास के लिए आदर्श माननेवाले जैन कहलाते हैं। आत्मिविकास का मार्ग वतलानेवाला धर्म जैन है।

प्रत्येक आत्मा में जान है। भले-बुरे की जानकारी सबको होती है। लोकेन मलाई में ही कल्याण है ऐसी हढ़ श्रद्धा जब तक नहीं होती और उस पर चलने की षृचि या चिच नहीं होती तन तक वह जान सम्यक्ज्ञान नहीं कहळाता । सल को जानकर, उस पर निष्ठा रखकर 'तदनुकूल आचरण करना सम्यक् चारिच्य है। यही भगवान् महावीर ने आत्म-विकास का मार्ग अपने जीवन से दूसरों को सिखाया।

''सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः''

मोक्ष का मार्ग निष्ठा, ज्ञान और आचरण की एकता में है। अघर्म, पाप या हु खों से मुनत होने का यही साधन है।

भले ही पच्चीस सी वर्षों में बाह्य परिस्थिति में बहुत अन्तर पड नाया हो लेकिन मूल तत्त्वों में कोई अन्तर नहीं आया। इसी कारण उनका बताया हुआ मार्ग धर्म कहलाया। जन-कल्याण के तत्त्वों में अन्तर नहीं पड़ता, इसीलिए वह जीवनधर्म है, वाद नहीं। आज अनेक वाद ं संधार की समस्याओं को सलझाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन वाद में न्में विवाद आता है और दूसरों पर लादने की उसमें अधिक चिन्ता रहती

है। मैं मले ही उस बात का आचरण न करूँ लेकिन दूसरे करें ऐसा उसमें आन्द होता है। धर्म का आचरण अपने से ग्रुरू होता है। इसमें दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने आपको सुधारने का प्रवतन ही मुख्यतया रहता है।

घनघान्य के संप्रह में स्वयं सुखी बनने की इच्छा रहती है। अर्य के द्वारा हो दूतरों की छेवा खरीदी जा सकती है। दास वनाया जा चकता है। शोषण का साधन अर्थ है, इसीलिए उन्होंने अपरित्रह को धर्म वताकर असमानता दूर करने ना प्रयत्न किया। क्योंकि घन से नोई सुखी नहीं बनता। जिनके पास नहीं है वे इसलिए दुःखी हैं कि उनके पाल नहीं है और जिनके पास है वे इसलिए धनराते हैं कि उनका धन चला न बाय । सीढ़ी पर चढ़ने के प्रयत्न में खड़ा मनुष्य ऊपर देखकर दु'खी होता है और ज्परवाला हरता है कि कहीं वह नीचे न गिर नाय । तंतार की समस्याएँ घन से सुलझाने की विचारघारा माननेवाले को मले ही यह मार्ग अनोला दील पड़े, लेकिन शास्त्रत मार्ग यही है। दूसरों की बात क्या, लेकिन खुद जैन कहलानेवाले भगवान् महावीर के अनुयायियों की भी श्रद्धा इस पर नहीं है। उन्होंने व्यापक समाज-धर्म को व्यक्तिगत उत्यान का साधन बनाकर संकुचित बना डाला। विस्वधर्म व्यक्तिगत स्वार्य का साधन बन गया। मले ही वह स्वार्य आत्म-ऋत्याणः ना रहा हो या परलोक में वैमव-प्राप्ति का ।

कैनों ने व्यापक सामाजिक अहिंसा धर्म को इतना संकुचित बना डाटा कि दूसरों ना उसे समझने में गलती करना स्वामाविक या। मले डी कैनी जीवों की हिंसा से बचने में दूसरों से आगे बढ़े हुए हों, टेकिन उनके सम्पर्क में आनेवालों के प्रति उनका व्यवहार दूसरों से अधिक अहिंसामव है, ऐसा दीख नहीं पड़ता। अहिंसा की कसौटी सम्पर्क में आवेवाले मानव-प्राणी हो सकते हैं लेकिन व्यवहार में दूसरों से उनमें विशेषता नहीं पाई जाती। तब लोग कैसे जाने कि महाबीर का धर्म कल्याणमय, समाज या जीवनोपयोगी धर्म है ! शोषण हिंसा है और उससे बुराई पैदा होती है। जब तक हम शोषण करते रहेंगे, लोग हमें कैसे अहिंस समझ सकते हैं !

धर्म का परिचय होता है साहित्य से या उसके आचरण करनेवालों से । जैनियों के पास विशाल साहित्य होते हुए भी उन्होंने उसे ऐसा साम्प्रदायिक बना खाला है कि यदि जैनधर्म को कोई जिजासु समझना चाहे तो हम सब जैनी मिलकर कोई एक चीज़ नहीं बता सकते । हमारे आचरण से सम्यक् जैनधर्म का पता नहीं लग सकता ।

भगवान् महावीर ने तो मानव-फल्याण के लिए धर्म बताया था। चे फेवल जैनियों के नहीं ये इसीलिए उनके जीवन का अध्ययन विशाल दृष्टिकोण से होना आवश्यक है।

भगवान् महाचीर ने सामाजिक बुराइयों तथा मनुष्य की वृत्तियों का सहम अध्ययन किया था। वे मनुष्य की संग्रह वृत्ति और सुखासिक से परिचित ये। आहिंसा की साधना विना अस्तेय और अपरिग्रह के हो ही नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने सत्य, अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मस्चर्य की अहिंसा के साथ धर्म में जोड़ दिया। लेकिन उनके अनुयायियों ने अपनी सुविधा के लिए इन पंचवतों को दो मेदों में विभक्त कर दिया। महाव्रत यानी पूर्णतया पालन साधुओं के लिए और सीमित वर्तों का पालन यानी अणुवत शावकों यानी गृहस्यों के लिए। गृहस्यों को अपनी शक्ति के अनुसार पालन करने को कहकर इन महान गुणों से सामाजिक जीवन का सम्बन्ध तोड़ दिया गया। यानी ये गुण परलोक के सुखों की प्राप्ति के कारण माने गए। उनका इस लोक से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा। यही तो

कारण है कि बड़े बड़े धर्मात्मा लोग भी यह मानने लग गए हैं कि अहिंस, सल आदि गुणों का या धर्म का पालन व्यवहार में संभव नहीं है। वे गुण धार्भिक बीवन में ही पाले जा सकते हैं। यही कारण है कि जैनधर्म के अनुयायियों का जीवन दूसरों से मिन्न नहीं पाया जाता।

दस मेद की योजना में भले ही मानवी दुर्चल्या कारण रही हो लेकिन दस मान्यता से जनता और समाज की बड़ी हानि हुई है। हर क्षेत्र में मंगल करनेवाला विशाल धर्म संकुचित जन गया। और अचरज यह कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और नीति का पालन आवश्यक नहीं माना जाता। वह पारलीकिक या आध्यात्मिक चीज रह गई। दिनमर खूठ, असरा या पाप का आचरण करने पर भी मनुष्य यदि दो वड़ी पूजा, भिक्त या सामाजिक कार्य कर ले तो उसका पानों से छुटकारा हो जाता है। ऐसी आन्त धारणाओं के कारण मान लिया गया है कि हमें पाप से छूटने का परवाना मिल जाता है। भविष्य में क्या होता होगा यह जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन इतना तो हम देख ही सकते हैं कि ऐसा करनेवाले स्वयं सुखी नहीं होते। वे अपना और समाज का दुःख बदाते हैं, जो भगवान महावीर के सिद्धातों के विलक्षल प्रतिकृल है।

मनुष्य जब तक मनुष्य है उसमें कमजोरिया रहेंगी ही। लेकिन जब तक वह अपनी कमजोरियों को कमजोरिया मानता है तब तक उनके दूर होने की संभावना रहती है। लेकिन उन्हें कमजोरियों न मानकर दलींलें करने लगता है और समर्थन में धर्मशास्त्रों के प्रमाण देने लगता है तब उसका विकास कक जाता है।

हमारा भी कुछ ऐसा ही हाठ हो गया है। धर्म और अवर्भ को अपने विवेक की कसीटी पर न कसकर शास्त्रों में दूंढने लगे हैं और रुढ़ियों तया परपरागत आचार-प्रधान संस्कारों को धर्म मानकर उनसे चिपक जाते हैं। यों भले ही हम उसे धर्म पालन मान भी कें, तो मी उससे कल्याण तो नहीं होगा। आचार और रूढियों के निर्जीव पालन से न्या लाम होगा ?

विश्व-समस्या मुलझाने की सामर्थ्य रखनेवाला भगवान् महावीर का धर्म अभी तक उनके अनुयायियों की समस्याए भी नहीं सुलझा पाया। नहीं तो उनमें कदापि आपसी झगड़ें नहीं होते।

भगवान् महावीर यह भी जानते थे कि मनुष्य धन या परिप्रह का खाग कर देने पर भी दूसरों के प्रति आत्मोपम्य वृत्ति साधने में सफल नहीं होता । उसका अहंकार उसके मार्ग में वाधा डालता है। इसलिए अहिंसा की साधना के लिए अपरिप्रह के साथ उन्होंने अनेकान्त भी नताया । यानी मनुष्य किसी भी प्रश्न पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार करें । दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयत्न करें । मनुष्य अपूर्ण होने से यह संभव नहीं है कि संपूर्ण सत्य का उसे दर्शन हो जाय; इसलिए वह आग्रही न रहे ।

यदि संवार में शान्ति चाहिए तो अवमानता मिटानी होगी।
-शोषण रोकना होगा, संग्रह त्यागना पड़ेगा और दृष्टिकोण विशाल बना
-रखना होगा। इसके बिना शान्ति समव नहीं है। जो चाहते हैं कि
-ससार में शान्ति फैले तो घम को मन बहलाव की चर्चा न बनाकर उसे
जीवन में उतारना आवश्यक है।

भगवान् महावीर की कोरी "जय" मनाकर वा नामस्मरण करके भी हम अपने जीवन को ऊँचा न उठा सकेंगे। क्योंकि उन्होंने बताया है कि -सबको अपना मार्ग अपने आप ही तय करना पड़ता है। जैसे दूसरें। पर भरोसा करने पर खेती नहीं होती वैसे ही अपना विकास भी खुद प्रयत्न-व्याल बने बिना नहीं हो सकता।

## महत्ता का स्रोत

#### रिषभदास राका

प्रत्येक व्यक्ति कँचा उठना चाहता है—महान् होना चाहता है।
उसकी हार्दिक महत्वाकाक्षा होती है कि उसे सम्मान मिले, उसकी प्रतिष्ठा
हो। यह स्वामाविक ही है। आत्मा को अनन्त शक्तिसंपन्न तया ऊर्व्नगामी
माना गया है। और यह आत्मा प्रत्येक प्राणी में विश्वमान रहती है।
आत्मा का स्वमाव है, अनन्त ज्ञान और सुखमय रहना और इसी की प्राप्ति
के लिए जगत् का प्राणी प्रयत्नशील रहता है। लेकिन इच्छा और प्रवृत्ति
की प्रवल्ता तथा प्रयत्न की सचेष्टता के शावजूद भी बहुत कम आत्माएँ
अपना विकास कर पाती है। बहुत कम आदमी महत्ता की चोटी पर
पहुँच पाते हैं। हम विचार करें कि ऐसा क्यों होता है ?

स्वय-स्कृतिं या निजी प्रेरणा से विकास-पय पर अप्रसर होने वाली आत्मा युगो में एकाध होती है। सर्वसाधारण का जीवन अपने चारों ओर के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से आकर्षित और अनुप्राणित होता है। जातत् तो लेन-देन का बाजार है। इसीके सहयोग पर सम्पूर्ण व्यवहार होता है। युग, वातावरण या परिस्थितियों को अपने अनुकृल बनाने वाले बहुत कम होते हैं। जो ऐसे हैं वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी सार्यकता सिद्ध कर जाते हैं। कालान्तर में यही आत्माएँ तीर्यकर, तयागत, अवतार अथवा देव कहत्वती हैं। जागत् का सामान्य प्राणी इन आत्माओं मे ही प्रेरणा होता है और आगे बढ़ता है। जिसे अपनी उद्यति की चाह नहीं है उसे प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होती, और न ऐसी को प्रेरणा दी

ही जा सकती है। हम मान छते हैं कि हमें जीवन का सर्घोच्च और साश्वत आनन्द प्राप्त करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि महत्ता की प्राप्ति इसां प्रकार हो सकती है। छेकिन प्रश्न यह है कि किसे महान् माना जाय जिससे प्रराणा छी जा सके ? क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें व्यक्ति का अहं और उसकी माया अपना ऐन्द्रजालिक वैभव छेकर बाजार में खड़ी रहती है। अधिकाशतः होता यह है कि बेचारा उसति का इच्छुक भोला प्राणी उसकी चकाचोंध में फंस जाता है। इसलिए अपने मार्ग पर प्रकाश पाने के लिए, सहारा पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए किन महान् व्यक्तियों के जीवन से प्ररणा छी जाय, इसपर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

महापुरुष देश और काल की सीमा से परे होते हैं। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में जन-हित और आत्मकल्याण की दृष्टि रहती है। उनकी महत्ता सार्वदेशिक और सार्वकालिक होती है। यों दुष्टता और कूरता भी सीमा-पर पहुच कर बड़ी हो जाती हैं लेकिन ये व्यक्ति को कलंकित रूप में ही जीवित रख सकती हैं; इसिछए इन्हें क्षुद्रता ही कहा जा सकता है। राम से लोहा लेनेवाला रावण कोई कम महान् नहीं या, उसकी भी स्मृति उतनी ही प्रघल है जितनी राम की । राम को जानने वाट्य रावण को भूल नहीं सकता। लेकिन, रावण की महत्ता (!) इतनी ही है कि वह अहंता से अपर नहीं उठ पाता । अतएव महान् व्यक्ति या महापुरुष इम उसे ही कह सकते हैं जिसकी प्रेरणा निश्तर नवीन रूप में विकासीन्मुख प्राणी की उत्साहित और आनन्दित करती रहे । महान् वह है जिसका जीवन प्राणि--कल्याण में विर्न्तर व्यस्त रहा हो, जिसने स्वय को भी जागतिक आजा-प्रसाशाओं से ऊंचा उठा लिया है। वह अपने को जगत् से विलग दरः लेता है, लेकिन जनता उसे अपने में समेट लेती है।

हें । अपनी सीमा में ही वह अपने लिए प्रकाश और पथ पा सकता है। क्षेत्रगत और कालगत उसकी दृष्टि सीमित होती है। इस भारतवासियों के लिए इसी देश के महापुस्प का जीवन प्रेरणाप्रद और लामप्रद हो सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि महापुस्प भी अपने क्षेत्र और काल की विशेषताओं से ही अपने लिए साधन जुगते हैं। अपने पास-पड़ोस के क्षेत्र और परिस्थितियों से जैसा हवा-पानी उन्हें मिलता है, उसीका प्रहण भावी पीढ़ी कर सकती है।

भारतवर्ष में अनेकों महापुरुष धत्त्रों वर्षों में हुए हैं। प्रत्येक के जीवन की भिन्न भिन्न विशेषताएँ हमें देखने को मिल सकती हैं। पौराणिक काल, ऐतिहासिक काल और वर्तमान काल में जितने भी महापुरुष हुए है, उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का सागोपाग अध्ययन कर जो अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं वे आज भी प्रेरणादायी हो सकते हैं। लेकिन आस्चर्य की बात है कि हमारे पूर्वजों ने उनके जीवन हो अनुकरण के स्यान पर केवल पूजा के योग्य बना दिया है। ज्ञात नहीं, क्लि भक्त के हृदय में यह विचार सर्व प्रथम उद्भूत हुआ कि महापुरव के जीवन को मानवता से ऊंचा उठा कर अतिमानवता या अतिशयों को रंगीनियों से अलंकृत कर दिया जाय। भले ही उन भक्तों की हिष्ट यह रही हो कि इससे जनकी महत्ता और भी बृद्धिगत हो सकेगी, लेकिन जहाँ यह चित्र भक्तों को आकर्षित कर सकता है, वहाँ उस से उन्नति के पथिक को मार्ग नहीं मिल सकता। इसने अपने जन-नेताओं को इतना ऊंचा विटा दिया कि वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं हो सकती । चमत्वारों और अतिशर्यों की बहुलता में इमारे मार्ग में इतना अधिक प्रमाश फैल गया है कि देखना भी पटिन हो गया । वास्तविकता यानी जन-इदय से वे दूर पड गए। राम

और कृष्ण हमारे देश के बहुत बड़े जन-सेवक थे। लेकिन वे इतने अलैंगकिक बना दिए गए कि बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों को इस दृष्टि कार
विशेष करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि मानवता की स्वामाविक सीमासे परे कोई भी महापुरुष नहीं होता। लेकिन यह भी कम अचरज की बात
नहीं है कि बुद्ध और महावीर पर इस अलैंकिकता का आवरण कुछ गहरा
ही डाला गया है। महातमा गाधी इस युग के महापुरुष थे। लेकिन
विद्वान् की यह शका, दो-एक शताब्दियों में मूर्तिमती हुए बिना नहीं रहेगी
कि लोग शायद् ही सोचेंगे कि ऐसा पुरुष दो हाथ-पैर वाला होकर जमीन
पर चल-फिर भी सकता है। मतलब, गाधीजी को भी अलैंकिकता के
आवरण में केंद्र कर दिया जायगा।

कहाँ तो ऐसे महापुरुष हमें सन्मार्ग पर चलाने आते हैं, हमें अपनी-भूल मुझाते हैं और जीवन-निर्माण की अर्थात् आत्म-शक्ति को प्रकट करते-हैं, और कहा उनके भक्त हैं जो उनमें लोकोत्तरता स्थापित कर अस्वाभाविक-रूप में ईश्वरत्व की कल्पना कर लेते हैं। इन्हें भगवान् कह कर हम याचक वन जाते हैं। अपनी लौकिक सिद्धियों के लिए उनसे याचनाः करते हैं, उनकी मनौतिया मानते हैं। सचमुच यह उन जैसे महापुरुषी का अवर्णवाद है, उनका यह अपमान है । हमारी समझ और संस्कारों कीः यद भूल है। वे तो अपना कत्याण कर चले गए और रास्ता बना गए। अपने सिद्धान्त के वे स्वयं उदाहरण बने थे। अब उनसे मागना तो परावलम्बन है, पाप है। इसे कोई भक्ति भले ही कहे, यह है वास्तव में. स्वार्थ । भला विचार करने की बात है कि जिन महापुरुषों का हृदय प्राणी-मात्र के प्रति दया, समता और प्रमुदता से भरा था, उनसे हम याचना करते हैं कि यदि हमारे शत्रु का नाश हो जायगा तो इतना रुपया, मिठाई आपके चरणों पर भेट चढाई जायगी । अगर यह भक्ति है तो इसे एक क्षण-मात्र में जल-भुन कर खाक हो जाना चाहिए।

इसलिए अपने महापुरुपों ने जीवन पर आवेष्टित चमत्नारपूर्ण जाल को हर कर उनके फर्ममय जीवन को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी श्रद्धा उनके चम-कारों पर नहीं, उनके जीवनन्यापी कार्यों पर होनी चाहिए, और केवल श्रद्धा ही नहीं, उन कार्यों के भीतर उनकी जो-जो भावनाएँ रही हों, उनमें अपने को समस्त करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चनशोभा से परिपूर्ण चित्र के आगे मनौतियाँ मनाने या उसका अवलोकन करने मात्र ने जिस प्रकार पर्यटन का लाम और फर्लों का आस्वाद नहीं भिल सकता, उसी प्रकार स्वयं के जीवन को कर्म-मय बनाए बिना मगवान की मनौतियों के लिए रिश्वत में अह्ट घन चढाने पर भी कोई लाम नहीं हो सकता। जो ऐसा करते हैं वे बही भूल में हैं या फिर निपट आडसी और स्वार्थी हैं।

भगवान महावीर और बुद्ध दोनों राजपुत्र थे। उन्हें समस्त प्रकार का सामारिक मुख और उसके साधन समुपलन्ध थे। लेनिन उन्हें इससे सन्ताध नहीं हुआ। शहरवाग करके उन्होंने दुखों से मुक्त होने का मार्ग दूढ़ा। वर्षों की कठोर साधना के उपरान्त उन्हें विस्तान मुख का मार्ग मिला। जबतक वे मुद्रा के मार्ग को खोज नहीं पाए, विलक्कल मीन रहे और जो भी संकट आए उन्हें समता और धीरता से सहा। लेकिन उन्हें स्ताने से ही सन्तोर नहीं हुआ कि से अपने कल्याण का मार्ग पा गए। उनका हृदय तो जन-जन के दुखों से करण था। यही उन की विशेषता थी। सम के जीवन को शुद्ध आखों से पढ़ने पर प्रतीत होता है कि गरीब और दुखों जनता को अपने समान बनाने और उन्हें अपनाने में उन्होंने जो कुछ किया वहीं उनकी महत्ता थी। इस्लाने अपने जीवन से कर्मथों का पाठ सिखाया। उच्छ से तुच्छ और महान से महान कार्यों के लिए कृष्ण तैयार रहने थे। लेकिन कर्म में अनासांक कृष्ण दी विशेषता

थी। इस तरह यदि महापुरुषों के जीवन से शिक्षा ली जाय तो उनकी पूजा सार्थक हो सकती है।

अपने आपको लोक-नेता और लोक-सेवक बता कर महत्ता की केंदि में अपने की खड़ा ऋरने का प्रयत्न करने वालों से इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन यथार्थ में महान वे ही होते हैं जो दुखी जनता को सुख का सच्चा रास्ता बताते हैं। महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि वे जनता को उसकी ही वस्तु बतला देते हैं, जिसे वह भूली होती है। वे सच्चे लोक-शिक्षक होते हैं। जनता के दुख-दर्द की समझने के लिए दूर-दूर तक भ्रमण करते है, कष्ट सहन करते हैं, जनता से संपर्क स्यापित करते हैं, और इस तरह जन वे वास्तविक स्थिति समझ छेते हैं, तन उपदेश करते हैं। उनकी शिक्षा इतनी सरल और सहज होती है कि श्रोता अपनी ही परिस्थित और वातावरण भें से अपनी उन्नति के साधन सुगमता से जुड़ा सकता है। भ॰ महाबीर की वाणी पशु तक समझ छेते थे, इसका अर्थ यहीं तो है कि पशु-पक्षी तक से उन्हें प्यार था। वे उन्हें इस तरह पुकारते और प्यार करते थे कि पशु-पक्षी उन्हें अपना हितेषी समझने लगते। तत्कालीन यज्ञ-यागादि की भीषणता का वातावरण इस वात्सल्य की कल्पना दे सकता है।

इस युग के महापुरुष बापू को ही छं। उन्होंने को कुछ किया वह आत्मकल्याण के लिए ही किया था। लेकिन वह जो कुछ करते वह जनता को ऐसा लगता था मानों उसका स्वयं का बह कार्य हो। जनता की आकाष्ट्रा को समझ कर बापू राजनीति में कूद पहे। अनेक एंकट सहे। जिनके वैयक्तिक स्वार्थों पर कुठाराधात होता था, वे उनका विरोध मी करते रहे। यही हाल महाबार और बुद्ध-का भी था। लेकिन विशाल जन-इदय का प्रतिनिधि होता है महापुष्प। वह ऐसे एंकटों को खुशों से सहता है। वर्गोंक वह जानता है कि स्वार्यों का विरोध स्थायी और सका

नहीं होता। जन हितैयों को जनता अपने आप अपना टेती है। इसी कारण इम बुद्ध और महाबीर को नहीं भूट क्के और बायू को भी करोड़ों जनों का सहयोग मिला, जनता उनकी अनुयायिनी बनकर रही।

इसिल्प जिन्हें महान घनना हो, लोक-नायक धनना हो, उन्हें आत्मकत्याण का प्रयत्न निःस्पृह बन कर करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे जनता की सुप्त-शक्ति को इस प्रकार जागरित करें कि उसे शात भी न होने पाए कि उपदेश की कोई अपेक्षा इसमें काम कर रही है। इसके लिए लोकमानस के गहरे अध्ययन और साधना की आवस्यकता है। आने वाले संकर्टों में परम धीर बन कर और मिलने वाले सुर्जों में निवात निःस्पृह रह कर जो जनसेवा करेगा, लोक नायक का या महत्ता का गौरव उसे ही मिलेगा। यहीं एक ऐसा स्रोत है जो हमें महत्ता तक पहुँता सकता है।

## जैन-धर्म में उदारता

#### जमनालाल जैन

'उदारता' कोई बना बनाया 'तत्त्व' या 'सिद्धान्त' नहीं कि उसकी परिभाषा दी जा सके। यह तो एक दृत्ति है जो मन और आत्मा से सम्बन्ध रखती है। किसी एक दृष्टिकोण या प्रदृत्ति से उदारता की सही पहचान होना सम्भव नहीं है। इसे समझने के लिए हमें अनेकान्त-प्रणाली का आश्रय लेना होगा।

'अनेकात' यानी रोचने के अनेक दृष्टि-कोण और किसी के भी प्रति आग्रह-विद्दीन भावना । एक ही वस्तु या विषय में एक साथ अनेक गुण होते हैं, परतु प्रत्येक आदमी अपनी आवश्यकता और उपयोगिता की दृष्टि से किसी एक गुण को अपने प्रयोग अथवा प्रतिपादन का विषय बनाता है। दूसरे का दृष्टि-कोण स्थिति और परिस्थिति की भिष्नता के कारण विपरीत भी हो सकता है। यदि एक दूसरे के उद्देश और अर्थ को समझ लिया जाय तो पारस्परिक आग्रह समाप्त होकर समन्वय की भावना को वल और प्ररणा मिल सकती है। अनेकात यही सिखाता है। संक्षेप में अनेकात की व्यावहारिक देन यही है कि 'ही' के आग्रह को छोड़कर 'भी' की समन्वय-भूमिका पर आवें। इससे झगड़े शात हो सकते हैं। एक रोगी के लिए गुणकारक होनेवाला जहर दूसरे के लिए संहारक भी हो सकता है; लेकिन ऐसे दोनों व्यक्ति यदि अपने अपने आग्रह पर अड़े रहें और कहें कि गुणकार्रक 'ही' है और सहारक 'ही' है तो सिवा झगड़े और अव्यवस्था के परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। यही बात उदारता के बारे में कही जा सकती है। किसी आदमी का कोई कार्य एक को उदारता-पूर्ण दिखाई देता है और दूसरे को क्रपगता-पूर्ण। इस तरह प्रवृत्ति की बाहरी बार्तों से ही उदारता-क्रपणता का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। यह निष्कर्ष की कसौटी नहीं हो सकती।

यहाँ एक कहानी याद आ रही है। किसी नगर में एक घनवान सरजन रहते ये। कृपणता में ने 'मक्सीचूल' के समान प्रसिद्ध ये। उनके पुत्र का विवाह हुआ और नई वहू घर में आई। एक दिन वहू के हाय से काँच की कोई चीज फर्श पर गिरने से फूट गई। इससे सेट साहब को इतना रंज और क्षोम हुआ कि ने उस दिन शांति से मोजन भी न कर सके। वहू को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नैसी अनेक चीजें घर में रखी हैं और उसका कोई मूल्य भी न या, फिर भी उस छोटी सी वस्तु के लिए इतने दिलगीर बन जाना सचमुच उनके मन की संकीणता को स्चित करता है।

संयोग की बात कि उनका नोई नौक्र एक बार बीमार पढ़ गया। तिवयत दिन-पर-दिन खराब होने लगी। सेठ सहव चितित हो उठे। वे प्रतिदिन पातःवाल निधर धूमने को जाया करते, उसी ओर उसका मक्तन पड़ता था। एक दिन वे उसके यहाँ पहुँचे। देखकर बहुत अचरज हुआ कि इस कड़ाके की ठंड में बेचारे के पास ओड़ने को पर्याप्त कन्न तक नहीं है। उन्होंने तकाल अपनी कीमती शाल उसे सीप दी। यर आकर उन्होंने उसके इलाज के लिए भी आवस्यक प्रबंध कर दिया। बाद में बन वह उनकी शाल वापस करने लगा, तब सेठ ने कहा: "नहीं, इसका में बना करूँगा। यह शाल तो मैंने उसी दिन दुन्हें दे दी थी। पह अन दुन्होंरी ही है।"

बहु की धारणा को एक धक्का लगा। सेट ने उससे कहा ''बेटी, खुराई और व्यर्थता की स्वीकृति का नाम उदारता नहीं है। असली उदारता तो सार्थकता और उपयोगिता में है। संचय और त्याग में विवेक होना चाहिए।''

यह कथा सोचने-समझने की न्यावहारिकता पर अच्छा प्रकाश जालती है। दोनों दृष्टिकोण असत्य नहीं हैं, परंतु सर्वांग सल्य भी नहीं हैं। सर्वांग या पूर्ण सल्य का प्रयोग कोई भी नहीं कर पाता। इसिल्ट प्रयश्न यही होना चाहिए कि हर एक विषय पर अनेकात-दृष्टि से विचार किया जाय। एकात दृष्टि में आप्रह होता है और आप्रहवाला सल्य समन्वय की कोटि में न आने से वस्तुतः असत्य ही होता है।

केवल व्यवहार ही नहीं, विचार के क्षेत्र में भी अनेक विषयों पर यह अनेकात-दृष्टि सब को समझने तथा समझाने में मार्ग-दर्शन कर -सफती है।

लगभग अठारह-सो वर्ष पूर्व आचार्य समंतभद्र ने कहा है कि जो -ससार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम मुख में घरता है, वह धर्म है। लेकिन आज हमारे धार्मिक जीवन में काफी संकीर्णता और कहरता आ गई है। अपने-अपने धार्मिक वादों और आमर्हों को महत्त्व प्राप्त हो जाने से हमारे धार्मिक संस्कार आयन्त अनुदार वन गए हैं। इसका पिग्णाम समय-समय पर देश के लिए बहुत अनिष्ट हुआ है। कल्याण का धर्म कहरता के कारायह में बंदी होकर अकल्याण-मय बन गया है।

पच्चिस से वर्ष पहले राष्ट्र की धार्मिकता ऐसी ही अकल्याणमय हो रही थी। ऐसे ही बातावरण में भगवान् महावीर स्वामी ने आत्म-साधना द्वारा 'आचार में अहिंसा और विचारों में अनेवान्त' के सूत्र का प्रकाश बनता के हृदय में फैलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने देख लिया थ्या कि स्वार्था और अधिकार-लोखप व्यक्ति अपने बहुप्पन को अञ्चष्ण बनाए रखने के लिए ही संकीर्णता को बढाते हैं। समाज और जीवन में इसी संकीर्णता से विषमताएँ और सबर्प बढते हैं। और, यह सब धर्म के नाम पर होता है। उनके ट्रदय में यह सब विचार त्र्फान मचाने ल्गे। और वे घर से बाहर होकर सच्चे धर्म को पुन जागरित करने के लिए प्रयत्मशील हो गए।

वर्ण-भेद की दीवारों को तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जन्म से वर्ण को मानना नंकीर्णता है, क्योंकि इस से मनुष्य मात्र के प्रति समत्व की भावना जागरित नहीं होती और वड़प्पन प्रदर्शन इतना उप्र हो जाता है कि मनुष्य अहंकारी, प्रमादी तया शोपक वन जाता है। दर्ण बुरी चीज नहीं है, परंतु इसे कार्मिक प्रधानता मिलनी चाहिए। आदमी का कर्म या विचार अथवा योग्यता ही उसके वर्ण की प्रकट करे। इससे आदमी अपने कर्त्तन्य के उच्चत्व या विकास की तरफ सदा जागरूक रहेगा। महावीर स्वामी क्षात्रिय ये, परंतु उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति ब्राह्मण ही बने, जब कि अनेक मुनि और श्रावक उनके अनुयायी वर्षों से उनके सघ में रहते आए ये। इन्द्रभूति तो पहले उनके मक्त भी नहीं थे, बल्कि कटर विरोधी विचार-धारा के विद्वान् थे। यह घटना हमें बताती है कि उन के आगे गुणों का ही मूल्य था। उन्होंने वर्ण-भेद को अनावश्यक नहीं बताया, परंतु यह भी कहा कि वर्णत्व पैतृक अधिकार नहीं है। अपने अपने कमों के अनुसार ही न्यक्ति वर्ण को प्राप्त हो सकता है। जो चाण्डाल शिक्षा-दीक्षा से सुसस्कारी और सयमी होकर देवों द्वारा पूज्य हों सकता है वह ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी नीच-शूद्र है जो चरित्र से गिरकर पतित जीवन विताता है। वर्ण ही क्यों, स्वयं महावीर स्वामीने तो यहा तक कहा कि विवेकहीन होने पर मनुष्य को पशु के समान ही मानना चाहिए। उन्होंने कार्यों में ऊच-नीच के भेद-भाव को कोई महत्त्व नहीं दिया, यही कहा कि उन में पवित्रता और अपवित्रता क्तिनी है, यही मुख्य है। इसीसे मनुष्य की पहचान होती है।

उदारता में पराधीनता और संकीर्णता को स्थान नहीं हो सकता । उन्होंने स्वयं की साधना से बताया कि मनुष्य की उन्नति स्वयं उसके हाथ में है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्म-स्वरूप है, आनन्दमय है। पुरुपार्थ की जरूरत है। पुरुपार्थ करो, उसका फल अवश्य मिलेगा। इसमें सिद्धि अपने आप मिल जानेवाली है। इस तरह उन्होंने परमात्मा विपयक पराधीन भावना को भी दूर करके उदार मनोवृत्ति का प्रशस्त मांग खोल दिया।

जिस अनेकात-दृष्टि का ऊपर उद्धेख किया गया है, वह दूसरों के विचारों को उदारता से देखने के लिए मार्ग-दर्शन करती है। भारत वर्ष के प्रायः सभी धार्मिक और दार्शनिक सम्प्रदाय परस्पर एक दूसरे से इमेगा '३६' ही रहे हैं, उनका समन्वय नहीं हो पाया। परतु महावीर-स्वामीने अनेकात दृष्टि से सब को समन्वय के सूत्र में गुंफित करने का 'प्रयत्न किया। बिविध दृष्टिकोणों का समन्वय पूर्ण सत्य को प्रस्तुत कर देता है। इस अनेकात दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही पारस्परिक 'झगड़े बढते और उम्र होते जा रहे हैं।

सच कहा जाय तो जैन धर्म का उदय ही विषमताओं को नष्ट -करने के लिए हुआ था। इसीलिए वह लोक-धर्म रहा। लोक-धर्म की यह विशेषता होती है कि वह भाषा, प्रान्त, वर्ण, जाति आदि की सीमाओं से मुक्त होता है और किसी के प्रति आग्रह नहीं रखता।

जैनाचारों ने भाषा के विषय में भी उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया है। दूसरों की तरह उनका कभी भी आग्रह नहीं रहा कि अमुक भाषा में ही धर्मोंपदेश दिया जा समता है और अमुक 'वर्ण'या 'वर्ग' ही उसका मदन-अध्ययन करने का अधिकारी है। प्राक्तत और अपत्रंश कैसी असाहित्यिक माषाओं को अपनाकर उन्हें समृद्ध तथा गौरव-शालिनी बनाने का श्रेय जैनाचार्यों को ही दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, आज की प्रान्तीय माषायें भी इन्हीं की उपज हैं। राष्ट्रमाषा हिन्दी का सीधा सम्बन्ध इन्हीं भाषाओं से है।

अहिंतात्मक आचरण और अवेकान्तात्मक विचार का प्रकार ही जैनधर्म के मूल में रहा है। जैन आचार्यों को धर्म का आग्रह और नाम का मोह कैसे रह सकता था! किसी भी धर्म का उपासक रहकर मनुष्य, आत्मकल्याण करते हुए मुक्ति तक पहुँच सकता है। जैनधर्म जिस कार्यों के लिए प्रकाश में आगा, उसके पूरा और सफल होने पर उसके विचार प्रत्येक के आचरण में स्पष्ट प्रतिविभिन्नत होंगे। तन मले ही उसका अस्तित्व रहे या न रहे। अस्तित्व बड़ी चीज़ नहीं है। विचार और आचार का ही महत्त्व है। यह यदि हुआ या जैनी कर सके तो जैन तत्वों की यह सबसे बड़ी विजन होगी। सब के लिए, सब में अपने आसित्व को समर्पित कर देने में ही उसकी सर्पकता और सफलता है।

लेकिन कुछ लोग प्रस्न उठाते है कि जैन धर्म जब इतना उदार और समप्टि-हित का समर्थक है, तब उसके अनुयायी या उपासकों की संख्या इतनी कम क्यों है !

प्रन्त महत्त्वपूर्ण है। जैनघर्म निष्ठतिपूरक अर्थात् आत्मकन्याणा का धर्म रहा है। निष्ठति या आत्मक्त्याण के लिए शर्धर और शर्धर सम्बन्धों के प्रति अनुराग या ममता को स्थान नहीं दिया जा सकता ! एक छंछारी चीन के लिए शरीर और परिवार तथा वाह्यावर्षण के छाधनीं के प्रति निर्मम होना अन्यन्त कठिन है। इसीलिए, ऐसा लगता है कि: जैनधर्म में आचरण की उदारता 'को स्थान नहीं दिया गया। आवरण की उदारता यानी शिथिळाचार । जैनधर्म के आचरण विषयक जो वत-विधान-नियम हैं, उन्हें कठोर रखने का कारण यही प्रतीत होता है कि निवृत्ति में या खाग में शिथिळता न माने पाए । आत्मकल्याण सहज तो नहीं है । जितना कठिन मोह का त्याग है, उतना ही कठिन आत्म-कल्याण मी । शिथिळाचार जितना बढ़ता है समाज और राष्ट्र में उतनी ही विषमता बढ़ती है । इसे तो जैनाचार्यो की वैचारिक उदारता ही समझना चाहिए कि उन्हें संख्या-वृद्धि का मोह नहीं रहा । इसमें उनकी राष्ट्र और विश्व-कल्याण की भावना ही रही ।

इस सम्बन्ध में एक बात और भी महत्त्व-पूर्ण है। शिथिल आचार को अस्तीकार करके भी व्यक्ति की चरित्रहीनता को उन्होंने करणा की हिष्टि से देखा है। जैनाचार्यों ने कहा कि चारित्र-मोह की प्रमलता से सम्भव है कि मनुष्य चारित्र्य से च्युत हो जाय या उसका विधिवत् पालन न कर सके, परन्तु उसे उपदेश और प्रायक्वित्त द्वारा मार्ग में पुन- स्थित किया जा सकता है या ऐसी प्रेरणा की जा सकती है। फिर भी चरित्र की कठोरता में कोई कभी नहीं की गई। उसका समाजगत महत्त्व ज्यों का त्यों रहा। हा, व्यक्ति की कमियों को करणादृष्टि से देखा।

चारित्रिक पतन सबका समान नहीं होता । उसके उद्धार या निवारण का प्रकार भी सबके लिए एक-सा नहीं होता । जैन पुराणों में ऐसी अनेक क्याएँ पढ़ने को भिलती हैं जिन में चरित्र-हींन या हीन-चरित्रों को पुनः साधना के पथ पर अग्रसर होते चित्रित किया गया है । वैयक्तिक इन्य, क्षेत्र, काल और मान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

सामाजिक जीवन का मुख्य सूत्र है 'परस्परोपग्रहोजितानाम्'। अर्थात् हमारा सामाजिक जीवन पारस्परिक उपकार पर निर्मर रहता है। लेकिन इस सिद्धान्त की व्यावहारिक सार्थकता प्रत्येक प्राणी के चारों तरफ फैले वातावरण, स्थिति, शक्ति समय आदि की अपेक्षा रखती है। इसिए सामाजिक जीवन का मार्ग निर्धारण करते हुए जैनधर्म ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखकर कार्य करना चाहिए। पैर उतने ही लम्बे फैलाने चाहिए जितनी लम्बी चादर हो।

किन्हीं विशेष कारणों से जो रीतियाँ एक बार हमारे सामाजिक जीवन में प्रविष्ट हो जाती हैं, वे सदैव वैसी ही बनी रहें, यह आप्रह व्यर्थ हैं। इसीलिए तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की बात कही गई है। श्रीत-काल में उपयोगी पड़नेवाला कनी कोट प्रीव्मकाल में तो लाम नहीं दें सकता। यहस्यधर्म और उसके मीतर समाहित समाज धर्म का निरूपण करते हुए जैनाचायों ने सम्यक्त्व के आठ अगो का वर्णन किया है। पहले चार अंग व्यक्तिगत महत्त्व रखते हैं और दूसरे चार सामाजिक महत्त्व। यहाँ तक कि दूसरे चार अगों के पालन के लिए पहले चार अग सहायक होते हैं। इन अंगों की विशेषताएँ आचार्य समन्तभद्र ने अपने रत्नकरड आवकाचार (यहस्थ-धर्म-शास्त्र) में अच्छी तरह बतलाई हैं। यहाँ सामाजिक चार अगों के विषय में प्रसंगवशात् कुछ कह देना उचित प्रतीत होता है।

पहला अग है उपगृह्त । इसका मतल्य यह है कि किमी की वुर्राई को प्रकट नहीं करना चाहिए । प्राय वुराइयाँ प्रकट करने या उनके द्वारा व्यक्ति को चिढ़ाने से वे दवती तो नहीं बल्कि बढ़ती हैं और आप्रह बढ़ता है। इस अंग में पतन के प्रति कारूप्य मावना को महत्त्व दिया गया है। अनुरोध और प्रेम से बुराई दूर की जा सकती है। आजा, अनिवार्यता, बहिस्कार और कुढ़न से प्रतिक्रिया बढ़ती है, अहकार फुफ्रारने लगता है।

दूसरा अग है स्थितिकरण। दिसी दो धर्म या घोय से च्युत होते देराहर विविध उपायों द्वारा सम्बद्ध मार्ग में स्थित करना, इस अग दी विशेषता है। गिरते को गिराना या गिरे को देखकर हँछैना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। इस समय विविध समाजों में जाति-श्रहिष्कृत या धर्म-वंचित करने की जो प्रथा दिखाई देती है उससे तो प्रतीत होता है कि इसे उपयोगी समझनेवालों ने स्थितिकरण अग के महत्त्व को समझा ही नहीं है या समझने में भूल की है। या सस्कारों तथा रूढियों के यपेड़े खा खा कर हृद्य चिकना घड़ा बन गया है जिसपर कोई भी विचार अपनी चिरन्तन तो क्या क्षणिक छाप भी स्थिर नहीं कर सकता।

तीसरा अंग हे प्रभावना । अच्छा कार्य करनेवाले का उन्हाह बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करने और आदर देने का नाम प्रभावना है । ऐसा करने से दूसरों को भी वैसे ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और समाज का गौरव बढ़ता है । इसमें एक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि कार्यकर्चा अपने को समाज में सबके साथ समझता है और एकाकीपन अनुभव नहीं करता । समंतभद स्वामीने तो कहा है कि 'जैसे भी होंवे' प्रभावना का प्रयस्न करना चाहिए ।

चौथा अंग है वात्सल्य। मनुष्य मात्र के प्रति गो-वत्स सम प्रेम करना चाहिए। एक-दूसरे के सुख-दुख में सहयोग देने से आन्मीपता बढ़ती है। किसी-किसी मनुष्य में हम एक प्रकार की कमजोरी देखते हैं यानी वह परिस्थितियों के चक्कर में आकर अपने को सबसे अलग यानी निरीह अनुभव करने लगता है। ऐसे आदमी के प्रति सद्भावना पूर्ण व्यवहार करने से उसमें दीनता की हिष्ट पैदा नहीं हो पाती। इस अंग के मूल में संगठन, सौजन्य, सद्भावना के बीज हैं।

उदारता के नाम पर आज यशोकामना, नाम-वरी की लालसा बढ रही है, उसकी भयानकता से हमें बचना चाहिए। यह घोखा है, वंचना है। स्वार्य और संकीर्णता का लाग करने से ही उदारता की दृति जागरित और विकसित होती है। भिलारों की नींव पर ही दाता का प्राम्य निर्मित होता है। भावस्थकता की भूमि में ही उदारता के बीज फलते-फूलते और विभाल रूप घारण करते हैं। बिना भिलारी के दाता का और बिना भावस्थकता के उदारता का कोई मूल्य नहीं, महत्त्व नहीं।

उदार-चरित्र महापुरुपों के परिवार में सम्पूर्ण वसुधा का प्राणी-समूह एकीभूत हो रहता है।

दुर्भाग्य से आज हमारे यहाँ न सचे भिलारी हैं न सचे दाता । इस तरह सचाई के अभाव में शृंखला बीच में दीली-दीली हो गई है, जिसे हर कोई लामता है, उकराता है। वह निर्वल, निस्तेज हो गई है। जिस दिन उसमें तेजस्विता और कठोरता आयगी, वह तनेगी, ससी दिन सम्मवत सचाई के साय भिक्षा और उदारता के दर्शन होंगे।

इसे कोई घार्मिक उदारता कहे वा सामाजिक। मतलब सब का यही हो सकता है कि व्यक्ति अपने आपमें इतना सुलझा, स्पष्ट और सच हो कि अहं को पैदा होने और पलने का अवसर ही प्राप्त न हो सके। चाहे वह स्क्ष्म हो या स्थूल, अहं आरिवर वह विष है जो उदारता की वृचि को उगने-विकसिने-नहीं देता। हमारी उदारता सब के हित में ही सार्थक हो सकती है। उसे चाहे जिस परम्परा या धर्म के नाम से पुकारा जाय।

# संस्कृति और विकृति

### श्री जैनेन्द्रकुमार

सस्कृति का शब्द बहुत तरफ से उठाया जा रहा है। कुछ लोग उसकी बात मन से भी कहते होंगे; पर अधिक, जान पड़ता है, मुँह से कहते हैं। मुँह से कहने का मतलब यह नहीं कि किसी तरह का मायाचार करते हैं। मतलब यही कि गहरे में वे मानते हैं कि संस्कृति बाद की बात है, पहली नहीं है; उपर की चीज है, मूल की नहीं है। यह बहुत-कुछ अतिरिक्त बस्तु है, जैसे मूलधन का ब्याज। इसलिए जरूरत की नहीं, जितनी शोभा की वस्तु है। विलास को बुरे अर्थ में न लें, तो वह-विलास अधिक है, आवश्यकता कम।

इस मन्तन्य के लोग अधिकाश मानव-जाति के जिम्मेदार शासक और न्यवस्थापक वर्ग के हैं। उनपर दायित्व का बोझ है और वे प्रत्यक्ष कर्तन्य से हटकर परोक्ष कल्पना में भटक नहीं सकते हैं। वे प्रकट देखते हैं कि पहली आवश्यकता रहने-खाने-पहनने की है। उसके बाद आवश्यकता अच्छे खाने, अच्छे रहने और अच्छा पहनने की है। बात सिर्फ रहने से आगे बढकर बढिया रहने की हो जाती है, तभी वह संस्कृति कहलाती है। इस लिए संस्कृति का मान है: 'जीवन-स्तर'। एक सी रुपया मासिक खर्च में रहता है, दूसरे को पाँच सी लगते हैं, तीसरे को हजार अपर्याप्त होते हैं। तो इन तीनों में संस्कृति के प्रश्न का निदान है: चढ़ा-बढ़ा उत्पादन और बढ़ा-चढ़ा उपार्जन। अधिक सुविधा, अर्थात् अधिक सभ्यता।

ये दायित्वशील जन, जो सुविधा में रहते इससे सुविधा उपजाने में भी रहते हैं, मानते हैं कि समस्या का रूप सास्कृतिक से पहले भौतिक है। लोगों को आवश्यक पदार्थ चाहिएँ, इसलिए उसका पर्याप्त उत्पादन और समीचीन वितरण चाहिए। उसके लिए फिर उचित व्यवस्था और पक्का तन्त्र चाहिए। इस सबके लिए यत्न, अर्थात् सबर्ष करना होता है। जीविका सहज नहीं है, प्रकृति के और परिस्थिति के साथ वह एक युद्ध है। जीविका के लिए जूझना पड़ता है। इसलिए प्रक्रन मूलत आर्थिक है, यानी जीवन-मान आर्थिक हैं और मनुष्य आर्थिक प्राणी है।

ये लोग संस्कृति के निस्सदाय सरक्षक, समर्थक और अभिमानी हैं। जानते हैं कि आर्थिक रचना में से ही संस्कृति का उद्गम हो सकता है, इसलिए नात चाहे सस्कृति की करें, काम अर्थ का करते हैं। मेरा मानना है कि वे भूलते हैं। समस्या रहने-खाने-पहनने की नहीं है, इन्सान के लिए वह इन्सान होने की है। जानवर रहता और खाता है। जगली मी कुछ-न-कुछ पहनना है। जो वस्त्र नहीं जानते, उन्हें प्रकृति छाल खाल-बाल पहनाती है। रहना-खाना हमारे होने की शर्च है। समस्या वह न थी, न होनी चाहिए। असल मे समस्या का वह रूप फर्जी है, ननावटी है। सिर्फ होने में ही गर्मित है कि रहने को रहा जाता है और खाने को खाया जाता है। समस्या का आरम्भ होता है हमारे इन्सान होने से और हमारे उत्तरोतर सही और सच्चे इन्सान बतने की ओर उस समस्या को उठते जाना है।

भूख का समाधान है खा लेना । भूख लगी, बेर निकला, शिकार मारा और खाक्र आराम से सो गया । भूख आदमी की समस्या नहीं हो सक्ती, क्योंकि भूख का सीधा सम्बन्ध खाने से हैं। वह सम्बन्ध मनुष्य के लिए उतना सीधा नहीं रह जाता, इसमें कारण उसकी मनुष्यता ही है। बीच में से मनुष्यता को हटाकर समस्या की एकदम समाप्ति हम पा जाते हैं। पर वैमा नहीं हो सकता। इन्सान चाहकर भी इन्सानियत खोः नहीं सकता। इसलिए प्रस्त भूख नहीं; इन्सानियत है।

जो मूल प्रश्न को दारीर की बीधी आवश्यकता की भाषा में देखते हैं, वे प्रश्न को किसी तरह भी सुलझा नहीं सकते । कारण, वे उल्टे चलते हैं। जिसने अपनी मनुष्यता के कपर भूख को राज लिया, उसने अपनी भूख को तो मिटाया; किन्तु अपनी अनिवार्य इन्सानी हैसियत के लिए उसने बड़ी आफत मोल ले ली। चोरी, ठगी, हकैती, घोखा-देही करके भूख को सीधा मेटा वा सकता है, लेकिन समस्या उससे मिटती नहीं और बनती है।

यह मत कि आदमी पहले शरीर है, झूठ है। अत्र तक कोई आदमी मैंने नहीं देखा, जो शरीर पर समाप्त हो। जघन्य से जघन्य अपनाधी मावना से मुक्त नहीं होता। भावना, यानी मनकी भूख। तन की भूख तो भी घास से आदमी शान्त कर लेगा, लेकिन मन से अपमान उससे नहीं सहा जायगा। कहाँ ऐसे उदाहरण नहीं है, जहाँ खुशी से लोगों ने भूख सही है, अपमान नहीं सहे हैं। भूख यह गहरी है, यह असली है। और समस्या यहाँ है।

इन्सान को शरीर की भाषा पर उतार कर उसकी समस्याओं का निपटारा टटोंळना बेकार है। इन्सान को न समझने से ऐसी कोशिश का आरम्भ होता है। सहानुभूति का उसमें अभाव होता है। इससे जितनी ही यह चेष्टा वैज्ञानिक होती है, खतनी ही न्यर्थ होती है।

आशय कि मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता हूँ, जो सस्कृति को दूर की, कपर की, कोई भन्य वस्तु मानकर सन्तोष मानते हैं और बुनियाद में ही उसे नहीं छेना चाहते।

संस्कृति जो नीय नहीं है, सिर्फ शिखर है, एक आडम्बर है। राजनीति जो संस्कृति को साध्य के रूप में आगे रखकर साधन के रूप में साथ नहीं रखती है, भ्रम और प्रपन्न ही उत्पन्न कर सकती है। संस्कृति एक रहान है, एक दृत्ति, जिसको अग्रीकार हम नहीं करते जो आवश्यक अर्थ होता है कि निकृति को हम स्वीकार करते हैं।

मा तो विवेक पूर्वक संस्कार की ओर हम बढते हैं, नहीं तो राग-पूर्वक विकार की ओर इटते हैं। केवल स्थिति इस जगत में नहीं है। चढ़ेंगे नहीं, तो गिरना हमारे लिए लाजमी है। उन्नति का अभाव अवनित है। जीवन सतत गतिशीलता है। संस्कृति की ओर है, वह प्रगति; अन्यया अवगति है; जो विकार में से आती और विकृति में पहुँचाती है।

सस्कृति, जो विद्वानों और विज्ञानों की वस्तु है, अनन्त शाखा-रूप है। वहाँ मूलाधिष्ठान पाना कठिन होता है। चुनाचे ऐसी विविध संस्कृतियाँ आपस में लेन्द्रे मचाती देखी जाती हैं, वैसे ही जैसे कि आँधी में शाखाए आपस में उलझ पड़ती हैं। आधी से अपने को अभिन्न समझ लें, तो शाखाओं के लिए यह कठिन नहीं है कि अपनी बदाबदी में बुक्ष के मेस्दण्ड से अपने सबके सम्बन्ध को वे भूल जाय, भूल चाहे जाय, पर उनकी स्थिति का आधार वही है। उस आधार से ही कहीं वे टूर्डी, तो तत्क्षणधूल पर उन्हें आ पड़ना होगा। फिर हरियाली के वहाँ से उड़ने और स्खकर उनके ईधन बनने में देर न लगेगी।

संस्कृति और शेखी परस्पर विमुद्ध तत्त्व हैं। हाल की बात है कि यहाँ दिन-दहाड़े करल हो रहे ये और शीर्य मानो उफान खा रहा या। 'एक ओर से 'अला हो अकबर' का नारा उठता या, तो दूसरी तरफ से हर-हर महादेव' का निनाद। यह पराकम पुरुष का पुरुषार्य न या, उसकी 'विडम्बना यी। दोनों तरफ इसमें शेदी थी। 'अला हो-अलबर' और 'हर-हर महादेव' पवित्र-से पवित्र उचार हैं; लेकिन शेखी पर चढकर एक शैतानी तमाशे के सिवा वे कुछ नहीं रह जाते। तब वे इन्सानियत के दिवाले की घोषणा हो जाते हैं।

'अपनी' संस्कृति का दर्ष—यह मान ही मिण्या है। इसमें 'पराई' स्स्कृति की अवज्ञा समाई ही है। जहाँ अपनी-पराई संज्ञाओं के प्रयोग में यह अभिमान-एवं-अपमान का भान आ जाता है, वहाँ स्व-पर की भाषा और स्व-पर का बोध भ्रान्त मानना चाहिए। वह आत्म-बोध में साधक नहीं, वाधक होने वाला है। अभेद की भूमिपर भेद स्वयं स्वीकार-णीय और आदरणीय बनता है। लेकिन भेद जो मूल के अभेद को खाने चले निरी मूर्खता है। इसी से शेखी से उपहास्य वस्तु दूसरी नहीं और पागल वह है, जो अपने को सब से अवलमन्द गिनता है। अतः संस्कृति की लक्षण है: विनय, भक्ति।

इम अहन्ता लेकर जीते हैं। जो हमको एक ओर इकट्ठा रखती है, वह हमारी अहन्ता ही है। किन्तु उस अहन्ता को व्यक्तित्व गिनना भूल होंगी। अहन्ता यञ्चिप होने की भूमि है, पर वहीं होने की न्याधि भी है। इसींसे बार-बार होना, जिसे घार्मिक भव-बाधा या आवागमन कहते हैं, कुछ उपादेय नहीं समझा जाता है। मुक्ति इस होने, यानी होते रहने, से मुक्ति है। आवागमन से निकल कर फिर क्या होगा, यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं है। सार बस इतने में ही है कि स्वय होकर होने में सुख नहीं है पूर्णता नहीं है, प्रत्युत निरन्तर बन्ध का बोध है। अर्थात् अहमाव द्वारा हम जीते हैं, तो भी उससे अधिकाधिक छूटते जाना उत्तरोत्तर सचा जीते जाना है। अपने को याद रखे रहना सबसे बड़ा दु.ख है, भूछ जाना सुख । जो जितना ही कम 'अस्मित्व' है, वह उतना ही महान 'अस्तित्व' है । व्यक्तित्व (या अस्तित्व) सम्पादन के लिए 'अस्पित्व' का संग्रह नहीं, उर्स्वग चाहिए। इसी से देखते हैं कि जो आगे वढ़ कर मरता है, वह अमर बनता है। यानी जीने की कला, उसकी कुजी, मरने की शिक्षा और साधना में है। इस बात को समर्से तो जैसे संस्कृति का सार मिल जाता है।

हम अपने को जगत का केन्द्र मान कर जीते हैं, यह है विकृति । हम जगत में शून्य भाव से जिर्पे, यह होगी संस्कृति । अहन्ता से शून्यता की ओर जाना विकार से संस्कार की ओर उटना है ।

अपर की बात को तात्विक से क्यावहारिक बनाकर लिया जाय। उसे मानव-सम्बन्धों पर घटित कर देखा जाय। तो जब मेरे लिए सामने का व्यक्ति प्रधान और में स्वयं उसकी अपेक्षा में गौण बनता हूँ; यानी उसे आदर देता हूँ, चोहे उधर से अपमान ही पा रहा होकें; सौदे में उसका लाम प्रथम देखता हूँ और अपने लिए वयावस्थक पर सन्तोष करता हूँ; उसको दुख देकर अपने दुःख को भूल जाता हूँ; संक्षेप में उसके कल्याण में खवं काम आता हूँ—तो यह संस्कृति की दिशा की साधना है। इस तरह की भन्नति से समस्याओं का घरातल उठेगा (क्योंकि समस्या निवटने के लिए नहीं है, केवल उठते जाने के लिए है); बन्धन टूट्टेंगे और जो विष मानव-सम्बन्धों को कृटिल और कठिन बनाए रखता है और मद-मन्तर, इर्ध्या-ललसा, और हेष-दुर्माव पैदा करके चौद्धिक से मारक-दर्शन और वैज्ञानिक से सहारक-शलाल का आविष्कार करवाता है—वह विष कटेगा। स्नेह की कुन्ठा उससे दूर होगी और सहानुभूति का प्रकृत प्रभाव खुलेगा।

दूसरे सिद्धान्त से इस सामनेवाले को अपने स्तेह के बजाय स्वार्य का उपादान बना सकते हैं। तब इस अपने को उसके लिए नहीं, उसे अपने लिए मानेंगे—अर्थात् उससे अपना प्रयोजन साधने का सदा और असल ध्यान रखेंगे। अपने लाम को इतना देखेंगे कि उसको उगने से नहीं कतरायेंगे। स्वयं उसमें से अपना सुख निकाल लेंगे, चोहे पिर उसके भाग में दुःख ही रह जाय। अपने सन्मान की भरपूर चिन्ता रखेंगे, फिर

चाहे हमसे कितनों का भी अपमान होता रहे। अपने लिए पद रखेंगे और दूसरे के लिए सिर्फ बोट; दूसरे को आशा देंगे, अपने को प्राप्ति। तो जीवन की यह पद्धित दूसरी दिशा की ओर ले जाती है। मैं मानता हूँ कि इस दिशा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से सकट को और विकट करनेवाली है। वह शोषण की है, हिंसा की है। अब दीखनेवाले काम-धाम—उपकार, दुधार, व्यापार, शासन, व्यवस्था, समा संगठन, समान-साधना आदि सब तरह के सब काम—ऊपर की दोनों वृत्तियों से किए और चलाए जा सकते हैं। पहली अवस्था में ही वे साधक हो सकते हैं, अन्यया वे सब बाधक और बंधनकारक होने वाले हैं।

संस्कृति का अतः वाह्य कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। काम की नावा, या उस प्रकार की आग्रह-आकाक्षा, विकार का लक्षण मानी जा सकती हैं। कर्म रचनात्मक वह है, जो संस्कृति-निष्ठा, यानी अहिंसक प्रेरणा में से आता है। कर्म से संस्कृति या अहिंसा नहीं है, संस्कृति में से कर्म को होना है। अर्थात्, धर्मपूर्वक कर्म।

जहाँ 'मैं' प्रधान हूं, और दूसरा मेरे प्रयोजन की अपेक्षा में ही है, वहाँ का समस्त कर्म संस्कृति मूलक न होने से व्यर्थ और अनिष्ट कर्म है। मानना होगा कि 'पालिटिक्स', जहाँ उसका रंग मन तक पहुँचा हुआ हो, स्पष्ट ही विकृत और रुगण कर्म है। वह मानवता को दहका सकता है, दमका नहीं सकता; जला सकता है, उजला नहीं सकता।

निश्चय ही वे मान, वे मूल्य, जिन पर जगत का समप्र कर्म-व्यापार कसा और परखा जायगा, यह घटनाओं से बननेवाले समूचे इतिहास से जिनकी पूर्ति और सिद्धि माँगी जायगी, वे मूल्य सास्कृतिक हैं अयवा मानवीय हैं।

मूल्य का आशय लक्ष नहीं, कि जिसको आगे रखना काफी हो। उसका मतलब है वह घड़ी, वह तुला, जिसको हर वक्त साथ रखना ज़रूरी है। उस पर सही उतरे वह तो रखना और वाकी सब-कुछ फेंक देना होगा।

बृहद् कर्भ का मोह इसमें अक्षर वाधा डालता है। सिर्फ इसलिए कि डाका बहुत बड़ा है, हम डाकू के प्रशंसक वन सकते हैं। प्रशंसा में डाक की जगह दूसरा बढ़िया नाम तक उसे दे सकते है। लेकिन यह केवल मोह की महिमा है और मन को भुलावा है। छोटे व्यक्तिगत सौदे में जो नफाखोरी बुरी दीखती है, वड़ सास्यानिक या राष्ट्रीय पैमाने पर वही हमें गौरवशाली दीखने लग सकती है। गाय की हला पर जुगुप्सा हो सकती है, पर चमड़े के व्यापार में करोड़ों की कमाई ठीक लग आती है। हसा से जी घनराता है, लेकिन युद्धवाली हिंसा, या उत्पादन के और पूंजी के अमित केन्द्रीकरण से होनेवाली न्यापक और सूक्त्म हिंगा, हमको प्रिय लग सकती है। यह सिर्फ 'बृहत्ता' की माया है। स्यूल आँख गुण तक नहीं पहुँचती, परिणाम पर भटक्ती है। मशीन इसी से मोहती है और मनुष्य पर विजय पाती है। इसके बचना जितना कटिन है, उतना ही आवश्यक भी है। राजनीतिक नेता उसी मोह को मनमें जगाकर, खुशहाली और तरक्की के बड़े-बड़े नक्को देकर, बहुमत को साघता और अपना नायकत्व बाँधता है। परिणाम (Quantity) के जोर से अनसर गुण (Quality) की बृटि हँक जाती है। परिणाम की भाषा इसलिए सास्कृतिक इष्ट के लिए विल्कुन विदेशी है। अर्थ-गणित, जो व्यक्ति को अंक में ऑकता है, अन्त में खार्य को प्रतिष्ठा देता है। वह शोषण का अस्त्र चनता है।

आर्थिक आँकड़े आधुनिक शिक्षित के मन पर इस कदर बैटते हैं कि उनके तलकी पारमार्थिक भूमिका के बारे में सावधान होने का अवकाश नहीं सूझता। प्लानिंग बड़ा हो, तो छोटों मोटों की सुख-सुविधा इतनी तुच्छ लगती है कि उसपर अटकना मूर्खता प्रतीत हो आती है। इसी से भाव से अधिक प्रभाव का महत्त्व हो बनता है। राजनीति आदमी को नहीं देखती, उसके प्रभाव को देखती है। प्रभाव में उसका बाजार-माव है। उसका अन्तरंग भाव क्या है, यह विचार अनावश्यक होता है। तब प्रभाव बढ़ाना इष्ट होता और भाव-शुद्धि व्यर्थ होती है। लोकिक प्रतिष्टा आत्म-निष्टा से बड़ी और गौरव की चीज बन जाती है।

संस्कृति के लिए यह भारी खतरा है। यह आिकक और पारिमाणिक दर्शन । भौतिक क्या, इसे ऐन्द्रियिक दर्शन कहना चाहिए। मन मारकर तन सजाने की बात समझदारी की तो समझी नहीं जा सकती। फिर भी उधर दौड़ दीखती है।

पर मानवात्मा अपने विरुद्ध अधिक काल जा न सकेगा । संस्कृति विकृति की जकड़ से छुटकारा पायगी और राष्ट्रवाद मानवता को बहुत काल छावनियों में बाँटकर कटा फटा नहीं रख सकेगा । प्रकृत मानव अपने को और अपनी एकता को पहचानेगा और बनावटी गर्व उसके अयास की राह से सहज भाव में गिर रहेंगे ।

## प्रतिष्ठा का मोह

#### श्री केदारनाथजी

प्रत्येक मोह मनुष्य की उजति का बाघक और अवनति का कारण 🕻 होता है। उसमें भी मान और प्रतिष्ठा के मोह की विशेषता यह कि उससे होनेवाली अवनति जल्दी घ्यान में नहीं आती। इसलिए इस सवंघ में साघक का अधिक सावधान रहना आवश्यक है। इस मोह से अलिप्त रहना हो तो हमें अपने ध्येय का सतत भान रहना चाहिए। तुम देश कार्य में, राष्ट्रकार्य में, समाज सेवा मे हो तो तुम्हारे सद्गुणों के कारण, सेवाश्चित के कारण, तुम्हारा गौरव करने की, तुम्हारा मान-सन्मान करने की लोगों की इच्छा होना सहल है, परंतु ऐसे प्रसंगों पर अपना गौरत्र न कराते हुए, स्वयं सन्मान न ग्रहण करते हुए तुग्हारे सदाचरण का अनुकरण करने का उनसे आग्रह करना और वैसा करने में तुम्हारा गौरव है, यह तुम्हें उनको समझाना चाहिए। लोगों के मन में तुम्हारे प्रति सचा व्यादर होगा तो वे तुम्हारी वात मानेंगे । तुम्हारे प्रांते उनके मन में रहे हुए सद्भाव का उनके कल्याण के लिए उपयोग करने में ही सची सेवा है। यदि तुम्हारे मन में लोगों के प्रति सचा प्रेम जाप्रत हो, तुम निरहंकारी हो और तुम अपनी उन्नति के सम्प्रन्थ में सावधान हो, तुम में कार्य दक्षता हो तो ही तुम इसे साध सकते हो। लेकिन ये सद्गुण तुम में न हों तो मान-प्रतिष्टा और कीर्ति के मोह में तुम अधिक से अधिक उलझ नाओंगे। त्यों त्यों समय बीतेगा, वह द्यग्हारा व्यवन बन बायगा। मान-प्रतिष्टा के बिना सरक्रमें करने फ

तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जावेगी। जिस प्रकार व्यसनी को नशीली वस्त मिले विना कार्य करने का उत्साह नहीं आता, उसी प्रकार तुम्हारी स्थिति होगी। प्रत्येक अच्छा कार्य करते समय तुम अपनी प्रसद्या की राह देखते रहोंगे। उसके न मिलने पर तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न होगा, सत्कर्म की तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो जावेगी और तुम्हारी मानवता की उपासना रुक जावेगी। दूसरों की ओर से मान न मिलने नर तुम्हें वह वात अपमान -की तरह दु खपद लगेगी। उस संबंध में तुम्हारे मन में कोध या तिरस्कार उत्पन्न होना संभव है। मान की झुठी टेव तुम्हें किस हद तक अवनित की ओर ले जायेगी, नहीं कहा जा सकना । आज भले कार्मों में लगे हुए अनेक लोगों में से वहत से कार्य करने और उसके द्वारा अपनी उन्नति करने के स्थान पर अपनी मान-प्रतिष्ठा की ओर अधिक ध्यान देते है। और उसकी प्राप्ति के लिए प्रलक्ष या अप्रलक्ष रांति से प्रयत्न करते हैं। -साथ ही असल, दम, धूर्तता का आचरण करते हैं, और बाहर से कार्य-निष्ठा और निरहंकारिता दिखाते हैं। इस संबंध में सावधान न रहने पर तुम भी उन जैसे वन जाओंगे।

आदमी इस मोह में एकदम नहीं फर जाता । मान देनेवाले और लेनेवाले दोनों को इस वात में आनंद होता है। उसके कारण उसे स्वीकार करते समय हमें कोई अन्याय या दुष्टता करनी चाहिए ऐसा पहले-पहल नहीं लगता, विक हमें दूसरों को आनद प्रदान करना चाहिए, यही लगता है। लेकिन आगे चलकर इसके लिए कितने असला, दंम और अन्याय मों हमें पड़ना पड़ता है, इसकी कल्पना भी किसी को नहीं होती। मान-प्रतिष्ठा की एक बार चाट लगने पर और वह व्यसन वन जाने पर मनुष्य प्रहली स्थिति में नहीं रहता। वह दिन-पर-दिन अवनित की ओर बढ़ता जाता है। सात्विकता से रहनेवाले, जिन्होंने उन्नति के लिए बहुत कुछ न्सहन किया है, ऐसे भक्त कोटि के मनुष्य भी लोगी द्वारा प्राप्त मान-प्रतिष्ठा

के कारण और कीर्ति के कारण अपने को ईस्तर मानने लगते हैं। इतना मद और इतना नशा इस मोह में है कि वह योड़े दिनों में मनुष्य की मनुष्यता सुला देता है। "में ही आत्मा हूं?" "में ही ब्रह्म हूं" "में ही ब्रह्म हूं" "में ही ब्रह्म हूं" इस तरह, चाहे बैसा असवद बोलने लगता है। मनुष्य का अहंकार, उसका अविवेक, उसकी असवधानी और मानवता के प्रति उसका अविश्वास—आब उसी के कारण हैं। अपने प्रति लोगों के आदर के कारण उसका अहंकार पुष्ट होता जाता है। उसे उत्तेजना मिलती वाती है। उस अहंकार में से मद, मद में से नशा, नशे में से बुद्धि अंश और उसके कारण बहुत कुछ अनर्य होते हैं। इस मोह में रहा हुआ मद और नशा उन नहीं तो भी वह हमारी मित और विवेक को बिधर कर डालते हैं, इस में शक नहीं।

इस मोह में जब आदमी एंसता है, तब पहली बात यह होती है कि उसकी सत्य के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। अपने में कोई गुण हों या न हों किन्तु वे सब उसमें हैं यह बताने की मनोद्यित पैदा हो जाती है। उन गुणों की लोगों द्वारा प्रशंसा करने पर उसे अच्छा लगता है। ईस्वर का मक कहलानेवाला भी अपने में असंमव जैसे चमत्कार की श्राक्ति का मास कराता है। अयवा वैसी श्राक्ति है ऐसा लोग कहने लगते हैं तो वह उसे स्वीकार करता है। वह इस मोह में पँस लाता है। अपने में न होनेवाले इन गुणों की प्रशंसा सुनने की आदत पड़ने पर उन गुणों को लेकर दूसरों की प्रशंसा सुनते ही उस में ईसी और मतसर पैदा हो जाता है। इसरों पर कितने ही दोधारोपण करने का वह प्रयत्न करता है। इस प्रकार सत्य हूट जाने पर एक के बाद एक अनुचित बातें उसकी ओर से होने लगती हैं। बस्तुत धनवान उदार या परोपकारी होता है, वह बात नहीं है। इतना ही नहीं, किन्तु उसके दान में दया होती है, वह बात नहीं है। इतना ही नहीं, किन्तु उसके दान में दया होती है, वह भी बात नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रकार्य करने

वालों में व्यापक राष्ट्र भावना होती ही है, ऐसा नहीं है। तीर्थयात्रा या भजन-पूजन करनेवालों में ईश्वर प्रेम होता ही है, ऐसा नहीं है; उनमें मानव-प्रेम, भूतदया होती है यह भी नहीं। इससे हमें समझना चाहिए कि गीता पर व्याख्यान देने और आध्यात्मिक ज्ञान होने में अंतर है। अविवाहित स्थिति और ब्रह्मचर्य अवस्था में अन्तर है। हिमालय और एकान्तिवास का ज्ञान के साथ सम्बन्ध है ही, यह नहीं समझना चाहिए। बल संपन्न होने और पवित्रता को साधने में बहुत अन्तर है। साधुता और उसके भिन्न वेश—इनका कोई सम्बन्ध नहीं। इतना होने पर भी इस बारे में श्रद्धाल्यन के कारण लोग फंस जाते हैं और जानवृझ कर उन्हें फसाया भी जाता है। जो सत्य का उपासक है वह गुणों के प्रति निरहकार रहता है और अपने में अविद्यमान गुणों का कभी भास नहीं कराता। उसे प्रतिष्ठा की अपेक्षा सत्य और मानवता अनेक गुणी श्रेष्ठ प्रतीत होती है।

आप बाह्य वेश से या उन्नति के लिए अनावश्यक एक ही जत या नियम से अपनी विशेषता प्रकट करने का प्रयत्न न करें। आपमें सादगी और व्यवस्थितता होनी चाहिए। आरोग्य और स्वच्छता को महत्त्व दीजिए। सद्गुण और सदाचार के कारण जो स्वामाविक विशेषता आपमें मालूम देती हो उसकी अपेक्षा दूसरी किसी भी विशेषता का तुम्हारे कल्याण की दृष्टि से अपने मनमें महत्त्व न होना चाहिए। विशेषता से मनुष्य में भिन्नता दिखाई देती है। भिन्नता के कारण लोक में कोई भाव निर्माण होता है। उसके लिए कोई अपनी विशेषता बाह्यवेश से, कोई भाषण से और कोई किसी संकेत से बताते हैं। कदाचित् उसमें उनका पहला हेत निरंहकार का हो, फिर भी आगे जाकर घीरे घीरे अहंकार की वृद्धि होती है। उन्नति की दृष्टि से ऐसी विशेषता का कोई उपयोग नहीं, उलटा मान-प्रतिष्ठा में उसका उपयोग होता है।

कदाचित आप में से आंगे जाकर कोई श्रेष्ट हो जाता है और उसका रजत या सुवर्ण महोत्सव मनाने का प्रसंग आ जाता है। तो उस समय उसे सावधानी से टालने में ही उसका और दूसरों का क्ल्याग है। अन्यया उस निमित्त से उसमें मान-प्रतिष्ठा का मोह जाप्रत होगा। लोकेच्छा या मान देने के वहाने के नीचे और निरंहकार के श्रम पर उसके लिए वह तैयार होगा और रान्त में इसमें उलझ जायगा। ऐसी स्थिति में उसे कोई जाप्रत करना चाहे तो उसे वह शत्रु जैसा लगेगा । उसे अपनी ईर्षा और मत्तर होता है आदि आदि कहने में वह पीछे नहीं रहेगा; क्योंकि अहंकार जायत हो जाने के बाद विवेक रहना कठिन है। यदि हमें सदाचारी होना है, उसपर हमारी निष्टा हो, मानव जाति का उसमें कल्याण है, ऐसा हमारा विश्वात हो तो इस मान-प्रतिष्टा के मोह में कभी नहीं पड़ेंगे । सदाचरण के कारण हममें वो वल निर्माण होता वायगा, जो शुद्धि बढ़ती जायगी उसका उपयोग दूसरे किसी भी काम मैं न कर सदाचार का वल और शादि बढ़ाने में इम करते रहेंगे। मानवता पर विश्वास और सावधानी के कारण हम इसी का आचरण करते रहेंगे। अहंकार में मानवता का गौरव नहीं, बल्कि उसकी विडम्बना है। घन, विद्या, बल, यौवन, धौंदर्य, क्ला, सता; इतना ही नहीं, ईखरभांक और ज्ञान के निमित्त से भी जीव में रहा हुआ अहंकार जाप्रत होकर बढ़ता जाता है। लोकादर में से वह पोपित होता जाता है। पर हमें यह सब जानकर स्पष्ट रूप में समझना चाहिए कि लोगों की इच्छा के लिए हमें भूछ भरे मार्ग पर लोक्रंजन में नहीं पड़ना चाहिए। लोग आज हमें ईश्वर बनाएंगे और उसमें आनन्द मानेंगे, तो क्ल इमारा पतन होनेपर निन्दा करके उसमें भी आनन्द मानेंगे । और मान लीजिए कि वे हमार्थ निन्दा नहीं करेंगे और अन्त तक हमारे प्रशंसक और पूनक रहेंगे, तो उससे उनका या हमारा क्या कत्याण होगा ? एक इसरे में न हीं ऐसे गुणों की प्रशंसा करते रहकर या दोप सहन करते रहकर सबको दंभी बनाने में किसका कल्याण होनेवाला है ? हन सब बातों का विचार करके सबको अहंकार से दूर रहना चाहिए। चित्त को सदा शुद्ध रखकर अपनी मानवता बढ़ाने के लिए सद्गुणों का आग्रह रखना यही हमारे जीवन का कार्य है, यह आपको समझना चाहिए। जीवन का सच्चा महत्त्व समझने के बाद और जीवन का शुद्ध आदर्श गले उत्तरने के बाद आप किसी मोह में नहीं पड़ेंगे। परमात्मा पर आपकी निष्ठा होगी तो वह आपको अधिक मोह में, धविन्न में और संकट में सावधान रखेगा और आपको मानवता की सीमा तक पहुँचा देगा, इस में मुझे शंका नहीं है।

एक प्रवचनःअनु० : ज. जैन

#### : १३:

## में भी सूत कातता हू

### मदन्त आनन्द कौसल्यायन

मारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में एक समय या, जब सूत कातना प्रगतिशीलता का लक्षण या । आज तो वह कदाचित् प्रतिक्रियावादिता का चिन्ह माना जाने लगा है । इस युग-परिवर्तन की पूरी जानकारी रखते हुए भी मैं सुत कातता हूं।

मेरे दार्शनिक को जब कोई और काम नहीं रहता तो उसे जीवन की सत के कच्चे धागे से उपमा देना ही अच्छा लगता है। सत का कच्चा धागा! न जाने कब और किस क्षण टूट जाय! सावधानी से काता जाय, संमल-संमल कर काता जाय तो जीवन-सूत्र स्वच्छ, सुदृढ़ और लग्ना बन जाता है।

वचपन में सुनी एक उपमा वाद आ गई—
''पैसा ही रंग-हप है, पैसा ही 'माल' है।
पैसा न हो तो आदमी चर्खें नी 'माल' है "

इस उपमा का नोई यह अर्थ न लगावे कि पैसों के माहात्म्य के औदित्य को स्वीकार किया गया है। इस उपमा में केवल वस्तु-स्थिति का उल्लेख-मात्र है। सचमुच आज जीवन में वास्तविक घन का नहीं, किन्तु घन के प्रतीक पैते का जो स्थान और अधिकार हो गया है उसके रहते, हिना पैसे के आदमी का हाल चर्ले की माल में भी बदतर है।

हा, तो में सत क्यों कातता हू ? मेरा सीघा-सादा उत्तर है— क्योंकि में कपड़ा पहनता हूं। निवृत्ति प्रधान श्रमण-संस्कृति को मेरे सूत कातने पर कई आपितया हैं। एक तो यह है कि श्रमण को किसी भी चीज के उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। मेरा उत्तर है कि सूत कातना किसी भी चीज को उत्पन्न करना नहीं है। यह तो केवल पूनी को सूत के रूप में परिवर्तित करना है।

सूत कातना 'उत्पन्न' करना हो या 'परिवर्तित' करना, उसके मूल में जो निषेधात्मक आपित्त है उसका मूल कारण इतना ही है कि सभी' प्रश्चित्तयों के मूल में संग्रह और परिग्रह है, और यह सग्रह और परिग्रह बढ़ते बढ़ते श्रमण के श्रमणत्व को नष्ट कर दे सकता है। श्रमण की जीविका का आधार है भिक्षा। जिस प्रकार वह खाने के लिए अन्न पैदा-नहीं करता, किन्तु पका-पकाया दाल-भात ही भिक्षा रूप में ग्रहण करता है, उसी प्रकार उसे सूत कातने आदि के प्रपंच में न पडकर बना-बनाया वस्त्र ही दानरूप में ग्रहण करना चाहिए।

हर न्यक्ति की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। श्रमण भी उस नियम का अपवाद नहीं। न्यक्ति, कोई भी हो, अपनी आवश्यकताओं को घटा-बढ़ा सकता है, किन्तु उन्हें समूल नष्ट नहीं कर सकता। न्यक्ति की कितनी आवश्यकताओं को उन्ति माना जाय इसमें देश-काल ही नहीं उस न्यक्ति का कार्य, आयु और स्वास्थ्य तक प्रमाण है। घाभिक नियम न्यक्ति को बाध सकते हैं, उसे सयत नहीं बना सकते। न्यक्ति की आवश्यकताओं का सच्चा निर्णायक उसका अपना विवेक ही है।

अपनी आवश्यकता की पूर्ति के थोडे अथवा बहुत साधनों को अपने'
पास रखने मात्र को सग्रह मले ही कहा जा सके. किन्तु उसे अनिवार्य रूपसे परिग्रह नहीं कहा जा सकता । यदि हम संग्रह मात्र को परिग्रह मानने.
लगें तो आदमी जितना ही दिरिद्र हो उतना ही अपरिग्रही भी माना जाना
चाहिए। सग्रह और परिग्रह के सूक्ष्म भेद को विना समझे दिरद्र औरअपरिग्रही का अन्तर समझ में आ ही नहीं सकता।

मेरी मान्यता है कि यदि कोई श्रमण कातने की इच्छा से एक -तकर्छी या एक चरला भी अपनी आवश्यकताओं में शामिल कर लेता है तो वह उतने से अनिवार्य रूपसे परिष्रही नहीं होता।

लेकिन हम बस्त्र अथवा कोई भी दूसरी चीज उत्पन्न करने ते इतना डरें ही क्यों ? समाज अथवा समाज के कुछ लोग वस्तु को उत्पन्न करें और उसी समाज के अन्य कुछ लोग उस उत्पन्न वस्तु के परिभोगमात्र में गिहस्मेदार हों—इसमें क्या कोई बड़ी आदर्श-वादिता अथवा आध्यात्मिकता है ? हर व्यक्ति हर वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, किन्तु हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु को तो उत्पन्न कर ही सकता है । हम अमण कहलाने बाले जीव भी यदि समाज के सामूहिक भड़ार को अपनी अल्प अथवा अधिक सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी वस्तु को उत्पन्न करें, जिस मात्रा में हम उसमें से कुछ जन कुछ प्रहण करते ही हैं, तो इसमें आखिर क्या हर्ज है ?

कहने वालों का कहना है कि साधक अपनी आध्यारिमक साधना न्से और विद्वान अपनी विद्वत्ता से जिस मात्रा में समाज के सामूहिक मंडार न्की पूर्ति करता है उसके बाद उससे और किसी भी तरह की अपेक्षा रखना अपने अविवेक का परिचय देना है। मेरा निवेदन है कि साधक की आध्यारिमक साधना और विद्वान की विद्वत्ता के बावजूद जब उन दोनों को रोटी-कपड़े की आवस्यता रहती ही है, और दूसरे सामान्यजनों से कुछ कम नहीं रहती, तो किर वे किसी न किसी मौतिक वस्तु की उत्पत्ति में भी खीं हिस्सा क्यों न लें? उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनकी आध्यारिमक साधना और विद्वत्ता प्रधान रूप से उनके अपने लिए है, निन्तु किसान का अस, वल उसके अपने लिए और उनके लिए—दोनों के लिए है।

क्या आध्यारिमक साधना और मौतिक वस्तु की उत्पत्ति के प्रयत्नों में सचमुच एकदम तीन-छ का सम्बन्ध है १ क्या आध्यारिमक साधना के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि साधक को विना हाथ पैरु हिंलाये, निटल्ले बैठे ही खाना-कपड़ा मिला करे १ इन पंक्तियों के लेखक की तो विनम्र मान्यता है कि हमारी मौतिक खटपट ही वह कसीटी है जिस पर हमारी आध्यारिमक साधना की नित्य प्रति परख होती रहती है। जो आध्यारिमक साधना दिनरात की सामारिक खटपट पर खरी नहीं उतरती, उसमें निश्चय से कुछ खोट है।

मेरे सददा किसी एक सामान्य श्रमण का उत्त कातना तो सासारिक दोटपर का अयवा मौतिक कर्तृत्व का एक प्रतीक मात्र है। मौतिक लाभ इसमें इतना ही है कि यदि कोई नियमपूर्वक कातता रहे तो वह अपने, बस्त्रों के लिए स्वावलंबी हो सकता है और यदि कहीं वह अपने ही कते, तृत के वस्त्र पहनने का संकल्प कर ले तो वह अनायास बहुत से अनावश्यक प्रपंच से भी बचा रह सकता है। यह न व्यक्ति के लिए ही कम लाम, है और न समाज के लिए भी।

यत कातने जैसी सासारिक एउटपट का आध्यात्मिक साधना से न केवल कोई बिरोध ही नहीं है, किन्तु वह उसकी सहायक और पूरक है। आपनी इच्छा की पूर्ति न होने से अपवा उसके प्रतिकृत कोई कार्य हो जाने से यदि आप प्रीहा उठे हैं अपवा मिज्ञाज चिडचिड़ा हो गया है तो यह चरखा लेकर कातने बैठने का सर्वोत्तम समय है। मन का चिड़-चिडापन पनाने रसकर आप कात न सकेंगे और कातने के लिए—सूत न इन्ने देने के लिए—आपको अपने आपको शान्त करना ही पढ़ेगा। दूध मा स्पन्छ नृत और चन्द्रमा की शान्ति लेसी शान्ति, दोनों एक साय। प्रयम एक और सिद्विया दो। मौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और आध्यातिमक साधना जैसी वड़ी वड़ी वार्तों को छोड़ दें तो सूत कातने के पक्ष में मेरे लिए एक वड़ा आकर्षण है—अपनी कर्तृत्व इच्छा की अल्प स्वल्प पूर्ति। मुझे कर्मन में एक साठ वर्ष के जवान मिले थे। उनका कहना था कि उन्हें किसी ऐसी चींज के उपयोग में कुछ भी रस नहीं आता जिसे उन्होंने अपने हाथ से न बनाया हो। उनकी कुर्सी उनके अपने हाथ की बनी थी। उनकी मेज उनके अपने हाथ की थी। उनकी चारपाई उनके अपने हाथ की थी। उनकी कतावों की जिल्द उनके अपने हाथ की वेधी थी। सचतुच अपने हाथ के तार-तार कते सूत से बने कपड़े के पहनने में को आनन्द है वह पैसों के वल पर बाजार से गर्जों थान खरीदने में कहाँ।

उस दिन में त्रेठा कात रहा था। मेरे एक प्रगतिशील मित्र—एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता—कमरे में आये। बोले—तुम्हारे कातने से कान्ति होगी!

'न, मेरे कातने से नहीं होगी, तुम्हारे िकारेट पीने से होगी !'

में जानित की बात नहीं कहता, यदि कहता हूं तो व्यक्तिगत कानित की । सामूहिक जानित सामूहिक प्रयत्न की चींज है। धार्भिक लोगों के लिए जो आवर्षण स्वर्ग में है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उससे कहीं बन्कर आवर्षण क्वानित में । स्वर्ग और क्वानित में इतना ही अन्तर है कि स्वर्ग परलोक की वस्तु है और ज्ञानित इहलोक की । यह अन्तर कोई छोटा अन्तर नहीं है ।

में भौतिक आवस्यकताओं की पूर्ति की भी कोई लम्दी-चौड़ी बात नहीं करता। इन बड़ी बड़ी मशीनों के युग में क्या मेरी तकली और क्या मेरा चर्खा! गरीब तकली-चर्खें को तो व्यर्थ में मशीनों का विरोधी समझ लिया गया है। इनका अपराध इतना ही है कि यह साधनहीन सर्वहारा की मशीनें हैं और इसीलिए कदाचित् यह किसी भी पूजीवादी को फूटी आख नहीं भाती।

में आध्यात्मिक साधना की भी बढ़ी-चढ़ी बात नहीं करता। वह वस्तु मेरे लिए कुछ उतनी ही अज्ञेय है जितना क्षय का रोग डाक्टर और वैद्यों के लिए। किन्तु यदि आध्यात्मिक साधना नाम की कोई सारवान् वस्तु है तो मेरी तकली और मेरा चरखा एकदम उसके विरोधी नहीं।

इसी से मैं जब तब सूत कातता हू।